

रवीन्द्र की जो कीर्ति आज देश-विदेश में फैल रही है वह मुख्यतः उनकी कहानियों के कारण है। उनकी कहानियां कथावस्तु और शिल्प की दृष्टि से संसार के सर्वश्रेष्ठ कहानीकारों की रचनाओं के समकक्ष रखी जा सकती हैं।

'काबुलीवाला' में रिव बाबू की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ कहानियां पिढ़ए। इस संग्रह की प्रत्येक कहानी ग्रपने-श्रापमें कहानी-कला का एक नमूना है। इनमें से कई कहानियों पर फिल्में भी बन चुकी हैं।

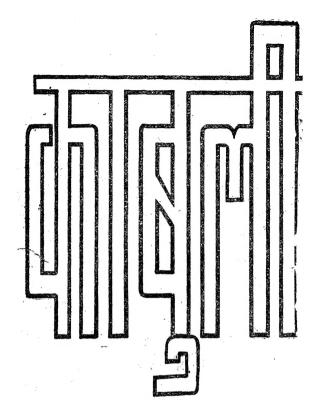



हिन्द पॉकेट बुक्स प्राइवेट लिमिटिड जी॰ टी॰ रोड, शाहदरा, दिल्ली-३२



## म्रनुवादक प्रबोधकुमार मजुमदार

प्रकाशकः हिन्द पाँकेट बुक्स प्राइवेट लिमिटिड मूल्यः एक रुपया जी० टी० रोड, शाहदरा, दिल्ली

मुद्रक : शिक्षा भारती प्रेस, शाहदरा, दिल्ली

KABULIWALA: RAVINDRA NATH TAGORE: SHORT STORIES

## निवेद्न

हे महात,

ग्रपने कथा-साहित्य के ग्रन्त:करण की ग्रोर संकेत करते हुए तुमने लिखा थाः

" मैं कहूंगा, मेरी कहानियों में कहीं पर भी यथार्थता की कमी नहीं हुई है। जो कुछ मैंने लिखा है, वह अपनी आंखों से देखा हुआ, . हृदय से अनुभव किया हुआ — वह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव था। कहा-नियों में मैंने जो कुछ लिखा है, उसके मूल में मेरा प्रत्यक्ष ग्रनुभव है—अपनी ग्रांसों-देसी घटनाएं ग्रौर चरित्र हैं। उनको केवल रागा-त्मक कल्पना से प्रेरित मानना ठीक नहीं होगा। सोचकर देखने से तुम्हें पता लगेगा कि जो छोटी-छोटी कहानियां मैंने लिखीं हैं, उन्हीं**में** सबसे प्रथम बंगाली समाज के वास्तविक जीवन का यथार्थ चित्र चित्रित हुमा है।"

फिर भी तुम्हारे कथा-साहित्य में जो प्रकृति का सहज संगीत व्याप्त है-समाज के पीड़ित एवं दलित भ्रन्तः करण की जो भावनाएं उतर ग्राई हैं, उनमें जो स्वाभाविक काव्य है वह इन कथाग्रों का ग्रपना व्यक्तित्व—ग्रपनी विशिष्टता है। विशाल ग्रौर गम्भीर सरिता के पूर्वरूप निर्फरों में जो संगीत व्याप्त रहता है-प्रभात के मधुर कारा में जो राग प्राणों में अलसाए जागरण को पुकारा करता है-वह उनमें व्यक्तित्व के माधुर्य के समान व्याप्त है।

कला जीवन की व्यर्थता की भावना के प्रति विद्रोह है न? सहसा 🗜 विद्रोह नहीं—सतत रूप से धारा के रूप में विकासमान विद्रोह ....।

ग्रपनी ग्राम्य-जीवन-प्रधान कहानियों के विषय में तुमने लिखा था:

"मुभे शंका है, एक समय 'गल्पगुच्छ' बुर्जुग्रा लेखकों के संसर्ग-

दोष से ग्र-साहित्य के रूप में ग्रस्पृत्य हो जाएगा। ग्रभी, जब मेरी कहानियों का श्रेगी-विचार किया जाता है तो उन रचनाम्रों का उल्लेख भी नहीं किया जाता-मानो उनका ग्रस्तित्व ही नहीं है। जात-पांत का रोग हमारे खून में है; इसलिए डर लगता है; पर इस हरेरी को उखाड़ फेंकना भी मुक्किल होगा।"

साहित्य सामाजिक यथार्थ की ग्रोर ग्रनेक रूपों में ग्राकर्षित होता है। तुम्हारे कथा-साहित्य के संगीत को भ्रन्य कलाकार चाहे भ्रात्म-सात्न करे सके हों, परन्तु सामाजिक यथार्थ के चित्रता की धोर से कलाकार विमुख नहीं हुए। ग्रभिव्यक्ति की यह घारा समय के साथ साथ विस्तृत और गम्भीर होती चली गई।

हम यह नहीं भूल सकते कि यह सामाजिक यथार्थ का, साहित्य के देवप्रतिष्ठित तथा राजप्रतिष्ठित प्रासाद में, 'सामान्य व्यक्ति का नायक या नायिका के रूप में प्रथम पदार्पेग था। साहित्यिक प्रतिष्ठा

में सामान्य लोक की तुम्हारी प्रथम दीक्षा थी। जैसे साहित्य की प्रतिभा ने दुर्दशाग्रस्त समाज को देखकर

करुगाप्लावित हृदय से कहा हो, "तुम्हारी यह दशा ? ""

इन कहानियों के चयन में मैंने कथावस्तु और उनके ग्राकार-विस्तार पर विशेष ध्यान दिया है। यही कारए। है कि तुम्हारे पर-वर्ती कथा-साहित्य का परिचय इस संकलन में नहीं है। तुम्हारी इन कहानियों के अनुवाद में मैंने न तो अनावश्यक समक्षकर कुछ अंशों का परित्याग किया और न व्याख्या करने के लिए मैंने अनावश्यक विस्तार ही दिया है।

हिन्दी के सहृदय पाठकों को तुम्हारी कहानियों का यह संकलन

भेंट करते हुए, गंगाजल से गंगापूजा की तरह तुम्हारी अनुपम रचनाएं तुम्हींपर ग्रर्घ्य चढ़ाता हं। सम्पादक

# काबुलीवाला तथा ऋन्य कहानियां

घूप और बादल ६ काबुलीवाला ४२ पोस्टमास्टर ५३ पड़ोसिन ६१ छुट्टी ६७ नयनजोड़ के बाबू ७६ पत्नी का पत्र ८६

क्षुधित पाषाण १०८

पुत्रयज्ञ १२४



## १ धूप और वादल (मेघ ओ रौड़)

कल पानी बरस चुका था। ग्राज सवेरे वर्षा रक गई थी। फीकी धूप ग्रौर बादल के खण्ड बारी-बारी से ग्रपनी तूलिकाएं ग्रघपके बरसाती धान के खेतों पर फेरते चले जा रहे थे। पसरा हुग्रा हरा चित्रपट एक बार प्रकाश के स्पर्श से उज्ज्वल पीले रंग का हो जाता तो दूसरे ही क्षरण छाया के स्पर्श से गाड़ी स्निग्चता में ग्रंकित ही जाता था।

जिस समय सारे ग्राकाश के रंगमंच पर घूप ग्रौर बादल—केवल दो ग्रिभिनेता—ग्रपनी-ग्रपनी भूमिका का ग्रिभिनय कर रहे थे, उस समय नीचे संसार की रंगभूमि पर कितने ही स्थानों पर कितने प्रकार के ग्रभिनय चल रहे थे जिसका कोई हिसाब-किताब नहीं है।

हम लोगों ने जिस जगह पर क्षुद्र जीवन-नाट्य का पर्वा उठाया है वहां गांव में रास्ते के किनारे पर एक मकान दिखाई पड़ रहा है। बाहर का केवल एक कमरा पक्का बना हुआ है और उस कमरे के दोनों ओर से जो टूटी इंटों की दीवार चली गई है, वह मिट्टी की बनी चन्द कच्ची कोठरियों को घेरे हुए है। रास्ते पर से ही, सीखचे लगी खिड़की से दिखाई पड़ रहा है कि एक युवक तख्त पर नंगे बदन बैठा, बायें हाथ से ताड़ का पंखा फल रहा है और गर्मी और मच्छरों को भगाने की कोशिश कर रहा है एवं अपने दाहिने हाथ में किताब लिए वृह पढ़ने में मगन है।

बाहर, गांव के पथ पर, धारीदार साड़ी पहने एक बालिका

ग्रपने ग्रांचल में चन्द काले-काले जामुन लेकर उन्हें खाती जा रही थी ग्रौर वार-वार उस सीखचोंवाली खिड़की के सामने से ग्रा-जा रही थी। उसके मुख के भाव से यह साफ-साफ भलक रहा था कि भीतर तख्त पर बैठा जो ग्रादमी किताव पढ़ रहा है, उसके साथ इस बालिका का घनिष्ठ परिचय है—ग्रौर किसी तरह से उसका ध्यान इधर खोंचकर वह नीरव उपेक्षा से जता देना चाहती है कि फिल-हाल में काले-काले फरेंदों को खाने में लगी हुई हूं ग्रौर तुम्हारी मुफे कर्तई परवाह नहीं है।

दुर्भाग्य से, कमरे में बैठे म्रध्ययनशील युवक की म्रांखें कुछ कम-जोर हैं, दूर से वालिका की नीरव उपेक्षा उसको छू नहीं सकी। बालिका भी यह जानती थी इसलिए बहुत देर तक बेकार टहलने के वाद, नीरव उपेक्षा के बदले उसे जामुन की गुठलियों का इस्तेमाल करना पड़ा। ग्रन्थे के भ्रागे रूठने की विशुद्धता को बचाना कठिन कार्य है।

जब लगातार दो-चार गुठिलयां मानो दैव द्वारा फेंकी हुई आकर लकड़ी के दरवाजे पर खट से लगीं, तब अध्ययनरत पुरुष ने सिर उठाकर देखा। मायाविनी वालिका तुरन्त ताड़ गई और दुगुनी एका- ग्रता से अपने आंचल में पड़े खाने योग्य जामुनों को चुनने में लग गई। पुरुष ने भवें सिकोड़कर विशेष प्रयास से देखा, बालिका को पहचानकर किताव रख खिड़की के पास चला आया और मुस्कराते हुए पुकारा, "गिरिबाला!"

गिरिवाला बेयरवाही से अपने आंचल में पड़े जामुनों को आंखें गड़ाकर देखती रही और मन्द गित से पग-पग आगे बढ़ने लगी।

तब क्षीरा दृष्टिवाले युवक की समफ में यह बात ग्रा गई कि ग्रनजाने किए हुए किसी ग्रपराध की सजा दी जा रही है। फटपट बाहर निकलकर वह बोला, "क्यों, ग्राज तुमने मुफ्ते जामुन नहीं दिए?" गिरि-बाला ने मानो यह बात सुनी ही नहीं, ग्रौर बहुत खोज के बाद एक जामुन छांटकर बड़े ही निश्चिन्त ढंग से उसे खाने लगी।

ये जामुन गिरिबाला के बाग के हैं और उस युवक को रोज उसका हिस्सा मिलना निर्घारित है। क्या जाने क्यों आज यह बात गिरिवाला को याद ही नहीं रही और उसके भ्राचरण से लगा कि इन्हें वह केवल अपने लिए ही बटोर लाई है। लेकिन अपने वाग से तोड़कर दूसरे के दरवाजे पर श्राकर दिखा-दिखाकर खाने का क्या मतलव है? यह साफ समभ में नहीं भ्राया। तब उस पुरुप ने निकट भ्राकर उसका हाथ पकड़ लिया। गिरिवाला ने पहले तो भ्राड़ी तिरछी होकर हाथ छुड़ाकर भाग जाने की कोशिश की, फिर श्रचानक वह रो पड़ी और श्रांचल के जामुन जमीन पर फेंककर भाग खड़ी हुई।

सवेरे की चंचल धूप और चंचल वादलों ने शाम को शान्त और क्लान्त भाव अपना लिया। आकाश के छोर पर शुभ्र फूले हुए वादलों का एक ढेर-सा पड़ा था और तिपहर का हारा-थका प्रकाश पेड़ के पत्तों, तालाब के पानी और प्रकृति के अंग-अंग पर चमक रहा था। फिर वह लड़की सीखचोंबाली खिड़की के बाहर चक्कर लगाती दिखाई पड़ रही थी। और कमरे के भीतर वह नवयुवक बैठा था। सुबह और अब में फर्क केवल इतना था कि उस लड़की के आंचल में जामुन नहीं थे और युवक के हाथ में किताब नहीं थी। इससे भी बढ़कर अधिक संगीन और गम्भीर भेद भी कुछ-कुछ था।

इस समय भी वह लड़की किसी खास जरूरत से इस खास जगह पर आकर हिचक रही थी, यह बताना मुश्किल है। और चाहे कोई भी जरूरी काम हो, पर कमरे के भीतर बैठे युवक से बात करने की जरूरत उसे हो, ऐसा उसके हाव-भाव से बिलकुल प्रकट नहीं होता था; बल्कि ऐसा लगता था मानो वह केवल यह देखने आई है कि सवेरे वह जो जामुन पटक गई थी उनमें से कोई अंकुरित हुआ या नहीं।

लेकिन अंकुवा न निकलने के दूसरे कारणों में एक महत्त्वपूर्ण कारण यह था कि वे जामुन इस वक्त तस्त पर युवक के सामने रखे हुए थे और वह लड़की जब भुक-भुककर किसी काल्पनिक पदार्थ की खोज में लगी हुई थी तो युवक अपनी हंसी छिपाते हुए बड़ी ही गम्भीरता से एक-एक जामुन चुनकर मजे में खा रहा था। अन्त में जब दो-एक गुठलियां दैव से उस लड़की के पैरों के पास यहां तक कि पैर के ऊपर आकर पड़ने लगीं, तब गिरिबाला समभ गई कि युवक उसके रूठने का बदला ले रहा है। लेकिन क्या उसका ऐसा करना ठीक था? अपने नन्हे-से

हृदय का सारा गर्व त्यागकर गिरिबाला आत्मसमर्पण करने का मौका ढूंढ़ रही है तब क्या उसके इस दुर्गम मार्ग पर युवक का इस तरह बाधा देना निर्दयता नहीं था ? वह पकड़ाई देने ही आई है इस बात को जब युवक ताड़ गर्या तब लड़की का चेहरा धीरे-धीरे रक्ताभ हो उठा और वह भागने का रास्ता देखने लगी। तभी युवक ने बाहर आकर उसका हाथ पकड़ लिया।

सवेरे की ही तरह इस समय भी लड़की ने शरीर को तोड़-मरोड़-कर हाथ छुड़ाके भागने की बहुत कोशिश की, पर रोई नहीं । बल्कि लाज से लाल हो, गर्दन टेढ़ी करके अत्याचारी की पीठ की श्रोर मुंह छिपाकर खूब हंसने लगी, श्रौर अन्त में मानो केवल एक बाहरी श्राक-षंग से खिचकर, हारी हुई बन्दिनी-सी बनी लोहे के सीखचों से घिरे कारागार में दाखिल हुई।

श्राकाश में धूप श्रीर बादल का खेल जैसा साधारए। है, धरती पर इन दो प्राणियों का खेल भी वैसा ही साधारण श्रौर क्षणस्थायी है। फिर, भ्राकाश में जिस प्रकार घूप ग्रीर बादल का खेल न तो साधारएा है और न खेल है किन्तु खिलवाड़-सा लगता है, उसी प्रकार इन दो ग्रस्थातनामा नर-नारी के कार्यहीन एक दिन का छोटा-सा इतिहास संसार की सैकड़ों घटनाओं की तुलना में सारहीन लग सकता है, किन्तु वास्तव में वह सारहीन नहीं है। जो वृद्ध विराट श्रदृष्ट ग्रनिचलित गम्भीरता से युग के साथ युगान्तर को ग्रनादिकाल से गूंथता चला भ्रा रहा है, वही वृद्ध इस बालिका के, प्रात:-संध्या के, हंसी-रुदन में जीवनव्यापी सुख-दु:ख का बीज ग्रंकुरित कर रहा था। फिर भी इस लड़की का ऐसा ग्रकारए। रूठना कुछ ग्रर्थहीन-सा लगा—केवल दर्शकों की दृष्टि में ही नहीं, बल्कि उस युवक की दृष्टि में भी जो इस छोटे-से नाटक का प्रधान पात्र है। यह लड़की क्यों किसी दिन नाराज हो जाती है ग्रौर क्यों किसी दिन ग्रथाह स्नेह प्रकट करती रहती है, क्यों किसी दिन दैनिक हिस्सा बढ़ा देती है और क्यों किसी दिन उसे एकदम बन्द कर देती है—इसका कारए। ढूंढ़ निकालना कुछ ग्रासान काम नहीं है। किसी-किसी दिन वह मानो ग्रपनी सारी कल्पना, चिन्ता और निपुराता को एकत्र कर युवक को खुश करने में लग जाती है और किसी-किसी दिन अपनी सारी नन्ही-सी शक्ति को, अपनी सारी कठोरता को एकत्र कर उसे चोट पहुंचाने का प्रयास करती है। और उसे वेदना न पहुंचा सकने पर उसकी कठोरता दुगुनी हो जाती है और कृतकार्य होने पर वह कठोरता पछतावे के आंसुओं में गलकर स्नेह की सैकड़ों धाराओं में वहने लगती है।

धूप-वादल के इस तुच्छ खेल का पहला तुच्छ इतिहास अगले परि-च्छेद में संक्षेप में वयान करूंगा।

गांव के सब लोग गुटबन्दी, साजिश, गन्ने की खेती, भूठे मुकदमे ग्रौर पट्सन के कारोबार में लगे रहते थे, केवल गिरिबाला ग्रौर शिश्रषण ही भावों का ग्रादान-प्रदान ग्रौर साहित्य की ग्रालोचना करते थे।

किन्तु इसमें किसीके दिलचस्पी लेने या चिन्ता करने का कोई विषय नहीं है; क्योंकि गिरिवाला की उम्र है दस साल की म्रौर शशिभूषण म्रभी-म्रभी एम० ए०, बी० एल० पास कर चुके हैं। दोनों पड़ोसी-मात्र हैं—वस।

गिरिवाला के पिता हरकुमार किसी समय अपने गांव के पट्टेदार थे। अब हालत विगड़ने पर सब वेच-वाचकर अपने परदेसी जमींदार के पास नायब का काम करते हैं। जिस परगने में वे रहते हैं उसी परगने के वे नायब हैं, इसलिए जन्म-स्थान से बाहर उन्हें जाना नहीं पड़ता।

शशिभूषरा एम॰ ए॰ पास करने के बाद कानून की परीक्षा भी पास कर चुका है, लेकिन ग्रभी तक वह किसी काम में लगा नहीं है। लोगों से मिलना-जुलना या कहीं किसी सभा-समिति में जाकर कुछ बोलना-बालना—इतना भी उससे नहीं होता। ग्रांखों से कमजोर होने के काररा जान-पहचान के लोगों को भी वह पहचान नहीं पाता, ग्रौर क्योंकि उसे भवें सिकोड़कर देखना पड़ता है, इसलिए लोग उसे ग्रक्ख ही समभूते हैं।

कलकत्ता के जन-समुद्र में अपने मन के अनुसार अकेला रहना

शोभा दे सकता है, किन्तु गांव में यह विशेष रूप से स्पर्धी ही स् मालूम होती है। शशिभूषण के पिता हर तरह की कोशिश करने वाद जब हार मान गए तब उन्होंने अपने इस अकर्मण्य पुत्र को गां में ही अपनी मामूली सम्पत्ति की देख-भाल के काम में लगा दिया किन्तु इस कारण शशिभूषण को गांववालों से तरह-तरह के अत्या चार, हंसी और अपमान सहने पड़ते थे। अपमान सहने का एक औं कारण था। वह यह कि शशिभूषण ब्याह करने के लिए राजी ह हुआ और कन्यादान की चिन्ता से अस्त माता-पिता ने उसकी इस अनिच्छा को असह अहंकार समभा और वे उसे किसी प्रकार से भी क्षमा नहीं कर सकते थे।

शशिभूषण पर जितना ही उपद्रव बढ़ने लगा उतना ही वह अप घर के विवर में गायब होने लगा। घर के एक कोनेवाले कमरे के तस्त पर कुछ जिल्ददार अंग्रेजी किताबें लिए वह बैठा रहता और जब जो किताब पढ़ने का जी करता उसीको पढ़ने लगता। बस, यही उसका काम था। सम्पत्ति की देख-भाल कैसे होती होगी, सो सम्पत्ति ही जाने।

और पहले ही इस बात का आभास दिया जा चुका है कि गांव में यदि किसीसे भी उसका सम्बन्ध था तो केवल एक गिरिबाला से।

गिरिवाला के भाई स्कूल जाते और लौटकर अपनी मूढ़ बहिन से किसी दिन तो पूछते 'पृथ्वी का आकार कैसा है ?' और किसी दिन पूछते 'सूरज बड़ा है या पृथ्वी ?' जब वह गलत जवाब देती तो उसकी काफी अवहेलना करते हुए उसकी गलती सुधार देते। 'सूरज पृथ्वी से बड़ा है,' यह बात प्रमाण के अभाव में गिरिवाला को असिद्ध-सी लगती और यदि वह अपने सन्देह को हिम्मत बांधकर प्रकट कर देती, तो उसके भाई उसका दुगुना अनादर करते और कहते, "अरे हट! हमारीकिताब में लिखा है और तू चली है यह कहने""

छपी हुई किताब में लिखा है, यह बात सुनकर गिरिबाला एक-दम चुप रह जाती और किसी ग्रन्य प्रमारा की फिर उसे कोई । ग्रावश्यकता नहीं मालूम होती।

किन्तु उसके मन ही मन में बार-बार यह इच्छा होती कि वह

अपने भाइयों की तरह पुस्तकों पढ़े। किसी-किसी दिन वह अपने
में बैठकर कोई किताब खोल लेती और बड़बड़ाती हुई पढ़ने की
ल किया करती, और एक के बाद एक पन्ना उलटती रहती। छापे
काले-काले, छोटे-छोटे अपरिचित अक्षर मानो किसी एक बड़ी
हस्यशाला के सिंहद्वार के सामने कतार में खड़े होकर 'इ' कार
है' कार की पाई उठाए पहरा ही दिया करते, गिरिवाला के किसी
हन का वे कोई उत्तर नहीं देते। 'कथामाला' पुस्तक अपने छेर,
पयार, घोड़े, गये इनमें से किसी एक की बात भी इस लड़की को
ों बताती और आख्यान-मंजरी' अपने सारे आख्यानों को लिए मौनघर उसके मुह की ओर चुपचाप देखती रहती है।

गिरिबाला ने अपने भाइयों से पढ़ना सीखने का प्रस्ताव किया ; किन्तु भाईयों ने उसकी बात पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। केला शिश्रिषण ही उसका सहायक था।

जिस प्रकार 'कथामाला', 'ग्राख्यान-मंजरी' गिरिबाला के लिए अमेंच ग्रीर रहस्यपूर्ण थे, जुरू-जुरू में शिश्मूषणा भी उसके लिए कुछ-कुछ वैसा ही था। रास्ते के किनारे, लोहे के सीखचों से घिरे छोटे कमरे में, ढेर की ढेर पुस्तकों के बीच तस्त पर जब वह अकेला बैठा रहता था, तब सीखचों को पकड़े बाहर खड़ी गिरिवाला विस्मित होकर इस कुबड़े-से बैठकर पढ़ते हुए ग्रद्भुत व्यक्ति को देखती थी। पुस्तकों की संख्या की तुलना कर वह मन ही मन तय कर लेती कि उसके भाइयों की ग्रपेक्षा शश्मूषणा बहुत ज्यादा विद्वान है। इससे ग्रिविक ग्राश्चर्य की बात उसके लिए कुछ भी नहीं थी। 'कथामाला' गादि संसार की मुख्य-मुख्य पाठ्य पुस्तकों शिश्मूषणा न जाने कब पढ़-के खत्म कर चुका होगा, इस विषय में उसे तिनक भी सन्देह नहीं था। इसलिए, जब शिश्मूषणा पुस्तक के पन्ने उलदता रहता, तब वह निश्चख विज्ञी उसके ज्ञान की सीमा का ग्रन्दाजा नहीं लगा पाती थी। ग्रन्त में एक दिन इस विस्मय-विभोर बालिका ने कीरणहष्टि

अन्त म एक दिन इस विस्मय-विभार वालिका न क्षाराहाष्ट्र शिभूषण का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ही लिया। शिभूषण एक दिन एक, चटकीली जिल्दवाली किताव खोलकर गिरिबाला से कहा, "आ गिरिबाला, तुभै तसवीर दिखाऊं।" गिरिबाला फौरन

#### दौड़कर भाग गई ।

लेकिन अगले ही दिन फिर वह धारीदार साड़ी पहने खिड़की वे बाहर आकर खड़ी हो गई और गम्भीर मौन आग्रह के साथ शिशभूषए का अध्ययन देखने लगी । शिशभूषए ने उस दिन भी उसे बुलाय और उस दिन भी वह अपनी चोटी हिलाती हुई भाग गई।

इस प्रकार उनके परिचय का ग्रारम्भ हुगा, लेकिन कब वह धीरे धीरे घनिष्ठतर हो उठा और कब वह लड़की सीखचों के बाहर से कमरे के भीतर ग्रा पहुंची, और शशिभूषण के तस्त पर बिखरी हुई ढेर की ढेर पुस्तकों के बीच में ग्रपने लिए उसने जगह बना ली, उस कीनिश्चित तारीख बताने के लिए ऐतिहासिक गवेषणा की ग्रावश्यकता होगी।

शिशभूषण से गिरिबाला ने पढ़ना-लिखना प्रारम्भ कर दिया। भ्रौर सभी लोग सुनकर हंसेंगे कि यह मास्टर अपनी इस छोटी-सी छात्रा को केवल अक्षर, हिज्जे श्रीर व्याकरण ही सिखाता हो ऐसी बात नहीं थी। वह बड़े-बड़े काव्यों का तर्जुमा कर उसे सुनाया करता श्रौर उस-का ग्रिमित भी पूछा करता था। लड़की कितना ग्रौर क्या समभती है, वह तो ग्रन्तर्यामी ही जानते होंगे, लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि गिरिबाला को यह ग्रच्छा लगता था। वह कुछ ग्रंश समभ पाती तो कुछ नहीं भी समसती थी ग्रीर इन दोनों को मिलाकर वह ग्रपने बाल-हृदय में कल्पना के विचित्र चित्र ग्रंकित करती रहती थी। नीरव बैठी म्रांखें फाड़-फाड़कर सब बातें घ्यान से सुना करती ग्रौर बीच-बीच में एक ग्रसंयत प्रश्न कर बैठती थी। कभी-कभी ग्रचानक ही किसी ऊटपटांग प्रसंग पर पहुंच जाती । शशिभूषरा इसमें कभी बाधा नहीं देता, बल्कि बड़े-बड़े काव्यों के बारे में इस ग्रति धुद्र समालोचक की निन्दा-प्रशंसा तथा टीका-भाष्य सुनकर विशेष श्रानन्द प्राप्त करता रहता । गांव-भर में यह गिरिबाला ही उसकी एकमात्र समभदार सित्र थी।

गिरिवाला के साथ शशिभूषणा का पहले-पहले जब परिचय हुआ था तब गिरिवाला की उम्र थी ग्राठ साल की और ग्रूब वह दस साल की हो गई है। इन दो वर्षों में उसने बंगला और अंग्रेजी की वर्णामाला

१६

सीखकर दो-चार सरल पुस्तकों भी पढ़ डाली हैं। श्रीर शशिभूषरा को भी ये दो वर्ष देहात-गांव में बिलकुल संगी-शून्य श्रीर नीरस महीं लगे।

3

लेकिन गिरिबाला के पिता हरकुमार के साथ शशिभूषएा की बनती नहीं थी। हरकुमार शुरू-शुरू में इस एम० ए०, बी० एल० के पास मुकदमों के बारे में सलाह लेने श्राते थे। लेकिन शशिभूषएा ने उनकी बात पर कभी कुछ घ्यान ही न दिया, यहां तक कि नायब के सामने कानून के बारे में अपनी श्रज्ञता स्वीकार करने में उसे कभी संकोच नहीं हुआ। पर नायब इसे निरा कपट ही समभते रहे। इस तरह दो वर्ष बीत गए।

हाल में एक अनखड़ प्रजा को दुरुस्त करना जरूरी हो गया। नायब साहब उसके नाम विभिन्न जिलों से विभिन्न अपराध और दावे के मुकदमे दायर करने का अभिप्राय प्रकट कर शशिभूषण से सलाह लेने के लिए विशेष आग्रह करने लगे। शशिभूषण ने, सलाह देना तो दर-किनार, शान्त एवं दृढ़ स्वर में हरकुमार को दो-चार ऐसी बातें सुना दीं कि उन्हें वे तिनक भी मीठी नहीं लगीं।

श्रीर इघर उस प्रजा से एक भी मुकदमे में हरकुमार जीत न सके, जिससे उनके मन में यह बात पक्की बैठ गई कि शशिभूषएा ने बेशक उस पाजी प्रजा की सहायता की है। उन्होंने मन ही मन यह प्रतिज्ञा कर ली कि ऐसे ब्रादमी को बिना किसी देर के गांव से निकाल बाहर करना चाहिए।

शिश्यूषण ने देखा कि कभी उसके खेत में बैल पुस याते हैं तो कभी खिलहान में याग लग जाती है, कभी उनके खेत की हद को लेकर भगड़ा उठ खड़ा होता है तो कभी रियाया सीध-सीधे लगान नहीं देती बिल्क उलटे उसीके नाम भूठा मुकदमा दायर करने की धमकी देती है। यहां तक कि यह अफवाह सुनने में आई कि शाम के बाद रास्ते पर निकैलने पर वह पीटा जाएगा और रात को उसके घर में आग लगा दी जाएगी।

श्रन्त में शान्तिप्रिय, निरीह स्वभाव का शशिभूषण गांव छोड़कर कलकत्ता जाने का इन्तज़ाम करने लगा।

उस दिन शिशभूषरा रवाना होने की तैयारी कर रहा था कि ऐसे समय पता चला कि गांव में ज्वाइंट मिलस्ट्रेट साहब का डेरा पड़ा है। सिपाही, वरकंदाज, खानसामा, कुत्ता, घोड़ा, साईस, मेहतरों, ग्रादि से गांव चंचल हो उठा। जिस तरह बाघ के पीछे-पीछे सियार चलते हैं, गांव के लड़कों का भुंड साहब के डेरे के पास शंकित कुतूहल से चक्कर काटने लगा।

नायव साहव कायदे के मुताबिक खातिरदारी-खाते में खर्च लिख-लिखकर साहव की खिदमत में मुर्गी-श्रंडे, दूध-घी पहुंचाने लगे। ज्वाइंट साहव के लिए जितनी रसद की जरूरत थी उससे कहीं ज्यादा नायव साहव खुशी-खुशी भेजने लगे। लेकिन तिसपर भी जब साहव के मेहतर ने श्राकर साहव के कुत्ते के लिए एकदम चार सेर घी की मांग की तब दुष्ट ग्रहों का ऐसा फेर कि नायव साहब को यह हुक्म बरदाश्त के बाहर हो गया। उन्होंने मेहतर को उपदेश दिया कि हालांकि साहव का कुत्ता देसी कुत्ते से श्रिधक घी बिना किसी कष्ट के हजम कर सकता है, फिर भी इतना ज्यादा चिकना पदार्थ उसके स्वास्थ्य के लिए कल्याग्रकारी नहीं होगा। उन्होंने उसे घी नहीं दिया।

मेहतर ने जाकर साहब से शिकायत कर दी कि कुत्ते के लिए गोस्त कहां मिलेगा यह पता लगाने के लिए वह नायब के पास गया था, किन्तु जाति से भंगी होने के कारएा नायब ने उसे बेइज्जती के साथ सबके सामने निकालकर बाहर कर दिया, यहां तक कि साहब के प्रति भी उपेक्षा दिखाने में कोई संकोच नहीं किया।

एक तो योंही ब्राह्मणों का जात्यभिमान साहब लोगों के लिए ग्रसह्म होता है, तिसपर उनके मेहतर की बेइज्जती करने का साहस दिखाया गया था, इससे वे अचानक अपना घेंगे खो बंठे। फौरन चपरासी को हुक्म दिया, "बुलाग्रो नायब को।"

कम्पित-देह नायव दुर्गा माई का नाम जपते हुए साहब के तम्बू के सामने श्राकर खड़े हो गए। साहब बूट चरमराते हुए तम्बू से निकले श्रीर बड़े जोर से विदेशी उच्चारण से बोले, "दुम किसलिए हमारा मैटर को बगा दिया ?"

हरकुमार ने घवराहट में हाथ जोड़कर बताया कि साहब के मेहतर के साथ बुरा बर्ताव करने की हिम्मत भला वे कैसे कर सकते थे ? कुत्ते के लिए चार सेर घी का हुक्स सुनकर उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि इतना घी कुत्ते के लिए हानिकर हो सकता है ग्रीर वाद में घी लाने के लिए उन्होंने जगह-जगह ग्रादमी भेज दिया था।

इसपर साहब ने पूछा कि किसे भेजा गया है और किसके पास भेजा गया है ?

• हरकुमार ने फौरन जो नाम मुंह में श्राए कह दिए। उन-उन नामों के लोग उन-उन गांवों में घी लाने के लिए गए हैं या नहीं यह पता लगाने के लिए श्रादमी भेजकर साहव ने नायव को तम्बू में विठा रखा।

दूतों ने तिपहर को लौटकर साहव को खबर दी कि घी लाने के लिए कहीं भी किसीको नहीं भेजा गया है। साहब के मन में स्रव कोई सन्देह नहीं रह गया कि नायब की सारी वातें भूठी हैं स्रौर मेहतर ने जो कुछ भी कहा है बिलकुल ठीक कहा है। तब मजिस्ट्रेट साहब ने क्रोध से गरजते हुए मेहतर को बुलाकर कहा कि इस साले का कान पकड़कर तम्बू के चारों स्रोर घुड़दौड़ करास्रो। मेहतर ने जरा भी देर न कर फौरन सबके सामने साहब के हुक्म की तामील की।\*

देखते ही देखते यह बात चारों थ्रोर फैल गई थ्रौर हरकुमार घर लौटकर श्रन्न-जल त्यागकर मुमूर्षु की तरह पड़ रहे ।

जमींदारी के काम के सिलसिले में नायव के बहुत-से दुश्मन थे श्रीर वे इस घटना से बहुत खुश हुए। लेकिन कलकत्ता जाने को तैयार शिश्मषण ने जब यह बात सुनी तो उसके सारे बदन का खून खौल उठा। रात-भर उसे नींद नहीं श्राई।

ग्रगले दिन सबेरे वह हरकुमार के घर पहुंचा ग्रौर हरकुमार

<sup>\*</sup>खुलना के मिजस्ट्रेट द्वारा मुहरिर को पीटे जाने से बहुत पहले यह कहानी लिखी गई है । बेल साहब की सहदय दानशीलता के बारे में हम लोगों में बहुत-से लोग जानते हैं । उने सरीखे उदारहृदय व्यक्ति के खिलाफ कटाच करना मेरा उदे श्य नहीं है । —लेखक

उसका हाथ पकड़कर व्याकुल होकर रोने लगे। शिक्षभूषण ने कहा, "साहव के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करना होगा। मैं आपका वकील बनकर आपकी ओर से लड़्ंगा।"

स्वयं मजिस्ट्रेट के नाम मुकदमा दायर करने की बात सुन हरकुमार पहले-पहल सहम गए। किन्तु शशिभूषण भी उनके पीछे पड़ गया ।

हरकुमार ने सोचने-विचारने के लिए समय लिया। लेकिन बादी में जब उन्होंने देखा कि यह बात चारों झोर फैल गई है और दुश्मन लोग खुशियां मना रहे हैं तो उनसे रहा न गया। वे शशिभूषण के घर गए और उससे बोले, "भाई, मैंने सुना है कि तुम बिना वजह कलकत्ता जाने की तैयारी कर रहे हो। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तुम जैसा एक आदमी गांव में रहे तो हमारी हिम्मत कितनी बढ़ती है! बहरहाल, अब तो इस घोर अपमान से उबारने में तुमको मेरी मदद करनी ही होगी।"

जो शशिभूषण सदा से लोगों की नजरों से बचाकर अपने को के एक कोने में छिपाए रखता था वहीं आज अदालत में जा हुआ। मजिस्ट्रेट ने उसकी नालिश सुनकर उसे अपने प्राइवेट चेम्बर में बुलाया और काफी खातिरदारी करते हुए कहा, "शिश बाबू, इस मामले का चुपचाप आपस में फैसला कर लेना क्या बेहतर न होगा?"

शशि बाबू ने मेज पर पड़ी हुई एक कानूनी किताब की जिल्द पर अपनी सिकोड़ी हुई भवें और क्षीए हिन्ट डालते हुए कहा, "मैं अपने मुवक्किल को ऐसी सलाह नहीं दे सकता। वे अपने गांव में सबके सामने अपमानित हुए हैं। आपस में गुपचुप इसका फैसला कैसे हो सकता है?"

साहब दो-चार बातें कहने-सुनने के बाद समभ गए कि इस स्वल्प-भाषी क्षीए दिष्ट के व्यक्ति को आसानी से विचलित करना सम्भक् नहीं है। वे बोले, "आल राइट बाबू, देखा जाए कहां तक क्या होता है।"

इसके बाद मजिस्ट्रेट ने मामले की लम्बी तारीख डाल दी ग्रीर

ं मुफस्सल का दौरा करने निकल पड़े।

इधर ज्वाइंट साहब ने जमीदार को खत लिख भेजा कि तुम्हारे नायब ने हमारे नौकरों की बेइज़्ज़ती कर मेरे प्रति अबहेलना प्रकट की है। आशा है तुम इसपर उचित कार्रवाई करोगे।

जमींदार ने घबराकर तुरन्त हरकुमार को बुलवा भेजा। नायव ने से ग्राखिर तक सारी घटना उन्हें सुना दी। सुनकर जमींदार बेहद नाराज हो गए ग्रौर बोले, "साहव के मेहतर ने चार सेर घी मांगा था तो तुमने बगैर कुछ कहे-सुने उसी वक्त घी उसे क्यों नहीं दिया? उसमें तुम्हारे बाप का कौन-सा पैसा लगता था?"

हरकुमार ग्रस्वीकार न कर सके कि इसमें उनकी पैतृक सम्पत्ति का कुछ भी नुकसान न होता। श्रपराध मानते हुए वे बोले, "मेरी ग्रहदशा ही खराव थी वरना मेरी ग्रकल क्यों ऐसी मारी जाती।"

जमींदार ने कहा, "इतना श्रपराघ तो तुमने किया ही, तिसपर साहब के नाम नालिश करने के लिए तुमसे किसने कहा ?"

हरकुमार ने कहा, "धर्मावतार, मुभे नालिश करने की कतई ग्रन थी। हमारे गांव में वह जो शशिभूषण रहता है, उसे कोई नहीं मिलता, सो उस छोकरे ने जबरदस्ती बिना मेरी सम्मति के मुभे इस भंभट में फंसा दिया।"

सुनकर जमींदार शिशभूषण पर बेहद नाराज हो गए । समभ गए कि जरूर वह नालायक नया वकील है और किसी बहाने इस तरह का बखेड़ा खड़ा कर श्राम जनता में श्रपना नाम कमाना चाहता है। उन्होंने नायब को हुक्म दिया कि फौरन मुकदमा उठा लिया जाए शौर छोटे-बड़े दोनों मजिस्ट्रेटों को ठंडा किया जाए ।

नायब तरह-तरह के फल-मूल और शीतल भोग्य वस्तुओं की डाली लिए ज्वाइट मजिस्ट्रेट साहब के घर पहुंचे। उन्होंने साहब से निवेदन किया, "साहब के नाम मामला दायर करने की मेरी कतई निवेदन किया, "साहब के नाम मामला दायर करने की मेरी कतई निवानहीं थी। गांव में शिशभूषएा नाम का एक वेवकूफ नामाकूल छोकरा नया-नया वकील बनकर आया है, उसीने विना वताए ऐसी अनहोनी कर डाली है।" साहबू शिशभूषएा पर बेहद नाराज हुए और नायब पर बड़े खुश हुए, बोले कि वे हरकुमार को गुस्से में आकर 'इंड' दिया,

ग्रौर ग्रब वे बहुत 'डुखिट' हैं। साहब ने बंगला भाषा की परीक्षा पास करके हाल में पुरस्कार पाया है श्रौर तभी से वे साधारण लोगों से ग्रुद्ध भाषा में वार्तालाप किया करते हैं।

नायब ने कहा, "हुजूर, मां-वाप कभी नाराज होकर सजा भी देते हैं तो कभी खुश होकर दुलारते भी हैं, गोद में भी उठा लेते हैं—इस-में सन्तान या मां-वाप के दुखित होने का कोई कारए। नहीं।"

इसके बाद ज्वाइंट साहब के सभी नौकरों को यथायोग्य पुरस्कार देकर हरकुमार दौरे पर गए हुए मजिस्ट्रेट साहब से मिलने गए। मजिस्ट्रेट ने उनके मुंह से शशिभूषरा की स्पर्धा की बात सुनकर कहा, "मुक्ते भी बड़ा ताज्जुव हो रहा था कि नायब बाबू को मैं हमेशा से भले श्रादमी के रूप में जानता था। वे भला मुक्तसे बिना बताए, चुपचाप फैसला किए विना कैसे मुकदमा करने चल दिए? यह तो नामुमिकन है। श्रव सब बातें समक्त में श्रा रही हैं।"

ग्रन्त में वे नायब से पूछ बैठे, "क्यों, शशि क्या कांग्रेस का ग्रादमी है ?'' बेभिभक नायब ने कह दिया, "जी हां।"

साहव अपनी साहबी बुद्धि से फौरन समभ गए कि यह सब कांग्रेस की एक चाल है। कोई एक वखेड़ा खड़ा कर अमृतवाजार-पत्रिका लिख-लिखाकर सरकार के खिलाफ प्रचार करने के लिए, कांग्रेस ने अपने छोटे-छोटे चेलों को चारों ओर भेज रखा है, जो छिप-लुककर ऐसी ही बातों की तलाश में रहते हैं। इन सब छोटे-छोटे कांटों को एक-साथ उखाड़ फेंकने का पूरा अधिकार मजिस्ट्रेट के हाथों में नहीं दिया गया है, इसके लिए भारत सरकार को कमजोर समभकर उन्होंने मन ही मन धिक्कारा। लेकिन कांग्रेसी शिशभूषएा का नाम उन्हें याद रहा।

#### ų

संसार के वड़े-बड़े मामले जब प्रबल रूप से उत्पन्त होने लुक्ते हैं, तब छोटी-छोटी बातें भी ग्रपनी भूखी जड़ों को लेकर विश्व पर ग्रपनी मांगों को फैलाने से बाज नहीं ग्रातीं।

जिस समय शशिभूषए। इस मजिस्ट्रेट के भगड़े को लेकर विशेष

रूप से व्यस्त था, यानी जब वह विस्तृत पोथी-पत्रा खोलकर कातूनी दाव-पेच निकाल रहा था, मन ही मन अपनी तकरीर को दुहराकर पैना बना रहा था, कल्पनालोक में गवाहों से जिरह कर रहा था और खुली कचहरी में लोगों की भीड़ और युद्धपर्व के भावी अध्यायों की कल्पना कर वह वार-वार कम्पित और पसीने से तरवतर हो रहा था, उस समय उसकी छोटी-सी छात्रा कभी तो अपनी फटी हुई 'चारु-पाठ' पुस्तक और स्याही से पुती हुई कापी लिए, कभी वाग से फल, मां के भंडार से चुराया हुआ अचार लिए, किसी दिन नारियल की मिठाई तो कभी पत्ते में लपेटा हुआ घर में बना केवड़े की सुगन्धि से सुगंधित कत्था लिए नियमित समय पर उसके दरवाखे पर हाजिर हो जाया करती थी।

पहले-पहले चन्द रोज उसने देखा कि शशिभूषण विना तसवीर की एक बड़ी भारी नीरस किताब खोले ग्रनमना-सा होकर उसके पन्ने उलटता जा रहा है। ऐसा भी नहीं मालूम होता था कि उसे वह बड़े ध्यान से पढ़ रहा हो। इससे पहले शिक्सभूषणा जो भी किताब पढ़ा करता था उसीमें से कुछ न कुछ पढ़कर गिरिबाला को समभाने की कोशिश करता था, लेकिन गिरिबाला ग्राडचर्य में पड़ गई कि अब क्या हो गया है। उस मोटी-सी किताब में क्या कहीं पर भी गिरिबाला को सुनाने लायक एक भी बात नहीं लिखी हुई थी? न हो, लेकिन किताब क्या इतनी बड़ी चीज हो गई कि गिरिबाला की ग्रोर थोड़ा-सा ध्यान भी न दिया जाए?

शुरू में गुरु का ध्यान आर्काषत करने के लिए गिरिवाला गाने के स्वर में जोर-जोर से प्रत्येक अक्षर का उच्चारण करती हुई पाठ पढ़ने लगी और ऊंचे स्वर से चोटीसहित अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा हिला-हिलाकर पढ़ने लगी। लेकिन उसने जब देखा कि इससे कोई खास असर न पड़ा, तब वह उस काली जिल्दवाली किताब पर मन ही मन बेहद खफा हो गई। उस किताब को वह एक कुत्सित, कठोर, निर्देय आदमी के रूप में देखने लगी। जो किताब गिरिवाला को बालिका समभकर उसकी इस तरह अवज्ञा करती है वह मानो अपने प्रत्येक दुर्बोध्य पन्ने में से दुष्ट व्यक्ति का चेहरा लिए अपने को

नीरव ढंग से प्रकट कर रही थी। अगर यह किताब कोई चोर चुरा ले जाए तो गिरिवाला उस चोर को अपनी मां के भंडार से सारा का सारा केवड़ा-सुवासित कत्था चुराकर पुरस्कार दे सकती थी। उस पुस्तक के विनाश के लिए वह मन ही मन देवताओं से ऐसी-ऐसी अनुचित और असम्भव प्रार्थनाएं करने लगी कि देवताओं ने भी सुनना पसन्द नहीं किया और इसलिए पाठकों को सुनाने की ज़रूरत भी मैं नहीं समभता हूं।

तब व्यथितहृदय बालिका ने दो-चार दिन किताब लेकर गुरु के घर जाना बन्द रखा। और उन दो-एक दिनों के बाद इस विच्छेद का परिस्माम देखने के लिए, वह किसी दूसरे वहाने से शशिभूषसा के घर के सामने श्राई और कनिखयों से देखा कि शशिभूषण वह काली किताब छोडकर अकेला खड़ा खिड़की के सीखचों के प्रति विदेशी भाषा में व्याख्यान का प्रयोग कर रहा है। शायद न्यायाधीश का मन किस तरह प्रभावित करेगा इसीकी परीक्षा वह इन सीखचों पर कर रहा था। संसार से अनिभन्न ग्रन्थविहारी शशिभूषणा की घारणा यह थी कि प्राचीन काल में डिमास्थेनीज, सिसेरो, बर्क, शेरिडन ग्रादि वक्ता जो ग्रसामान्य कार्य कर गए हैं ग्रीर उन लोगों ने जैसे शब्दभेदी बागा चला-चलाकर अन्याय को छिन्त-भिन्त, व अत्याचार को लांछित कर ग्रहंकार को घूल में मिला दिया था, ग्राज के व्यवसायी दिनों में भी वैसा किया जा सकता है। प्रभुता-मद से गर्वान्य उद्धत ग्रंग्रेजों को कैसे वह संसार के सामने लज्जित और अनुतप्त करेगा, तिलकुची गांव के टूटे-फूटे छोटे-से घर में खड़ा-खड़ा वह उसीका भ्रम्यास कर रहा था। ग्रांकाश के देवता यह देखकर हंस रहे थे या उनकी ग्रांखों में म्रांसू भर म्राए थे, यह कौन बता सकता है?

उस दिन गिरिबाला उसे नजर न आई। उस दिन उस बालिका के आंचल में जामुन नहीं थे। शिशभूषरण ने उसे एक बार जामुन की गुठली फेंकते हुए देख लिया था तब से इस फल के सम्बन्ध में बह बहुत संकुचित रहने लगी थी। यहां तक कि शिशभूषरण अगर किसी दिन मासूम ढंग से भी पूछ लेता, "गिरी, आज जामुन नहीं लाई?" तो उसे वह मजाक समक्षकर क्षोभ से 'आओ' कहकर लाक से भागने का रास्ता ढूंढने लगती । जामुन की गुठली के अभाव में उसे आज एक नई तरकीब निकालनी पड़ी । अचानक दूर की ओर देखती हुई जोर से बोल पड़ी, "सोना बहिन, जाना मत, जरा ठहर, मैं अभी आई ।"

पुरुष पाठक सोचेंगे कि स्वर्गलता नामक किसी दूरवर्तिनी सहेली से यह बात कही गई है, लेकिन पाठिकाएं अनायास ही समभ जाएंगी कि दूर कहीं कोई नहीं था, लक्ष्य बहुत निकट ही था। लेकिन आज इस अन्ये व्यक्ति के प्रति उसका लक्ष्य अष्ट हो गया। शिक्षापूषण ने न सुना हो ऐसी बात नहीं, पर वह इसका भावार्थ नहीं समभ सका। उसने सोचा कि यह लड़की सचमुच अपनी सहेली से खेलने को उत्सुक हैं। उस दिन उसे खेलने से हटाकर पढ़ने में लगाने की उसमें जरा भी दिलचस्पी न थी। क्योंकि, वह भी उस दिन किसी एक लक्ष्य की तरफ निशाना लगाकर तीक्ष्ण बाण छोड़ रहा था। वालिका के नन्हे हाथों का सामान्य लक्ष्य जैसे वेकार गया, उसके शिक्षत हाथों का महान लक्ष्य भी उसी तरह वेकार गया—पाठकों को इस बात का पता पहले से ही लग चुका है।

जामुन की गुठिलियों में एक गुएा यह है कि एक-एक कर बहुत-सी फेंकी जा सकती हैं। चार गुठिलियों के बेकार जाने पर भी पांचवीं तो ठीक जगह पर जाकर लग ही सकती है। किन्तु सोना चाहे कितना ही काल्पिनक क्यों न हो उसे 'ग्रभी ग्राई' की ग्राशा देकर ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रखा जा सकता था। खड़े रहने से सोना के ग्रस्तित्व के बारे में लोगों को स्वाभाविक रूप से सन्देह हो सकता था। इसलिए जब यह चाल बेकार गई तो गिरिवाला को फौरन वहां से चला जाना पड़ा। फिर भी स्वर्णवाला नामक किसी दूर-स्थित सहेली के संग-लाभ की ग्रभिलाषा यदि ग्रान्तिक होती तो जितनी फुर्ती से ग्रौर उत्साह के साथ उसके पग वढ़ने चाहिए थे, गिरिवाला की चाल में वैसी कोई तेजी नहीं दिखाई पड़ी। मानो वह ग्रपनी पीठ से देखने की कोशिश कर रही थी कि पीछे से कोई ग्रा रहा है या नहीं। ग्रौर जब वह निश्चित रूप से समफ गई कि पीछे से कोई नहीं ग्रा रहा है तब उसने ग्राशा के ग्रन्तिम क्षीगितम भग्नांश को लेकर पीछे मुड़कर देखा। ग्रौर जब किसीको भी ग्राते न देखा तो उसने ग्रपनी क्षुद्र श्राशा श्रौर शिथिलपत्र 'चारुपाठ' पुस्तक के दुकड़े-दुकड़े कर रास्ते में विवेर दिए। शिशभूषरा ने उसे जितनी विद्या दी थी, उसे यदि वह किसी तरह लौटा सकती तो शायद जामुन की बेकार गुठिलयों की तरह उसे वह जरूर उसके दरवाजे पर जोर से पटककर चली श्राती। वालिका ने सौगन्ध खा ली कि शिशभूषरा से भेंट होने के पहले ही वह सब पढ़ना लिखना भूल जाएगी—वे जो भी सवाल करेंगे किसीका भी वह जवाब नहीं देगी। एक एक एक का भी नहीं। श्रौर तभी शिशभूषरा का मिजाज दुरुस्त हो जाएगा।

गिरिवाला की दोनों श्रांखों में श्रांसू भर श्राए, श्रौर पढ़ना-लिखना भूल जाने से शिशभूषरण को कितना पश्चात्ताप होगा यही सोचकर उसके दुखित हृदय को थोड़ी-बहुत तसल्ली मिली। केवल शिशभूषरण के दोष से पढ़ना-लिखना भूली हुई भविष्य की उस श्रभागिन गिरिवाला की कल्पना कर उसे श्रपने ही प्रति करुणा श्राने लगी। श्राकाश में बादल घर श्राने लगे। बरसात में श्रक्सर ऐसे बादल घर श्राते हैं। गिरिवाला रास्ते के किनारे एक पेड़ की श्राड़ में खड़ी होकर रूठती हुई सिसक-सिसककर रोने लगी। ऐसा श्रकारण रोना प्रतिदिन न जाने कितनी बालिकाएं रोया करती हैं। उसमें ऐसी कोई सास बात नहीं, जिसपर ध्यान दिया जाए।

### έ

शिश्ष्यण की कानून-सम्बन्धी गवेषणा और भाषण देने का अभ्यास किन कारणों से व्यर्थ हो गए, यह पाठकों को मालूम है। मिलस्ट्रेट के नाम का मुकदमा अचानक निबट गया। हरकुमार अपने जिले के बैंच के आनरेरी मिलस्ट्रेट नियुक्त हो गए। एक मैली-सी अचकन और पगड़ी पहनकर आजकल वे अक्सर साहब लोगों को नियमित रूप से सलाम करने जाया करते हैं।

शशिभूषण की उस काली जिल्दवाली मोटी किताब पर इतने दिनों के बाद गिरिवाला का अभिशाप फलने लगा है। बेचारी कमरे वे किसी अंबेरे कोने में निर्वासित होकर धूल में मिली जा रही है। किन्तु उसका अनादर देखकर जो बालिका खुश होगी वह गिरिवाला कहा है !

शशिभूषण पहले जिस दिन अपनी कानून की किताब बन्द करके बैठा उसे अचानक यह ख्याल हुआ कि गिरिवाला नहीं आई। तब एक-एक कर कुछ दिनों का इतिहास धीरे-धीरे उसे याद आने लगा। याद आया कि एक दिन उज्ज्वल प्रभात में गिरिवाला अपने आंचल में भर-कर नववर्षा से भीगे हुए मौलश्री के फूल लाई थी।

ग्रौर जब उसे देखकर भी उसने किताब से नज़र नहीं उठाई तब बालिका के उल्लास में सहसा रुकावट ग्रा गई। उसने ग्रपने श्रांचल में <mark>बिधा हुम्रा सुई-डोरा निकाला भ्रौर सिर भ</mark>्रुकाकर एक-एक फूल लेक**र** माला गुंथने लगी । माला उसने बहुत धीरे-धीरे गुंथी--ग्रौर उसमें बहुत देर लगी। दिन चढ़ श्राया, गिरिवाला का घर जाने का समय हो गया, फिर भी शशिभूषरा का पढ़ना खत्म नहीं हुआ । गिरिबाला माला को तस्त पर रख ग्रौर उदास होकर चली गई। यह भी याद ग्राया कि उसका रूठना दिन-ब-दिन कैसा गहरा होता जा रहा था। कब से वह उसके कमरे में न घुसकर सामने के रास्ते पर ही बीच-बीच में दिखाई पड़ जाती थी भीर चली जाती थी। भ्रन्त में, कब से जस बालिका ने इस रास्ते पर ग्राना भी वन्द कर दिया था — उसे भी तो भ्राज कितने दिन हो गए। गिरिबाला का रूठना कहीं इतने दिन तक तो नहीं टिकता। शिशभूषरा ने एक लम्बी सांस ली और उसके बाद हतबुद्धि ग्रौर बेकार-सा होकर दीवार सेपीठ टिकाए बैठा रहा । छोटी-सी छात्रा के न ग्राने से उसे ग्रपने पाठ्य-ग्रन्थ भी बहुत नीरस लगने लगे। वह कोई पुस्तक उठाता तो उसके दो-चार पन्ने उलटने के बाद उसे रख देता, लिखने बैठता तो लिखते-लिखते प्रतिक्षण चौंक-चौंककर रास्ते की स्रोर दरवाजे की स्रोर प्रतीक्षा-भरी निगाह से देखता ग्रौर लिखना छोड़ देता।

शशिभूषरा को शंका हुई कि कहीं गिरिबाला बीमार तो नहीं हो गई। पता लगाया तो मालूम हुआ कि उसकी शंका भूठी है। गिरिबाल हि आजकल घर से बाहर नहीं निकलती। उसके लिए वरठीक हो गया है श्रीर जल्द ही उसका विवाह होगा।

जिस दिन गिरिबाला ने अपनी पुस्तक फाड़कर उसके फटे हुए पन्ने गांव के कीचड़ भरे रहस्ते पर बिखेर दिए थे उसके अगले ही दिन सबेरे ग्रपने छोटे-से ग्रंचल में विचित्र उपहार बांघे तेज कदमों से वह ग्रपने घर से निकल रही थी। बड़ी उमस होने की वजह से रात में हरकुमार को नींद नहीं ब्राई थी। वे नंगे बदन चबूतरे पर बैठे तम्बाकू पी रहे थे। गिरि से उन्होंने पूछा, "कहां जा रही है?" गिरि ने कहा, "शशि भाई के घर।" हरकुमार ने घुड़की लगाते हुए कहा, "शशि भाई के घर जाने की जरूरत नहीं, चल घर के भीतर।" इतना कहकर उन्होंने कल ससुराल जानेवाली सयानी लड़की को उसमें लाज-हया की कमी के लिए बहुत डांटा-फटकारा। उसी दिन से उसका बाहर जाना बन्द हो गया। उसके बाद फिर उसे मौका ही न मिला कि वह शशिभूषण को जता ग्राए कि वह ग्रव रूठी हुई नहीं है । ग्रमरस, केवड़ा, सुगन्धित कत्था ग्रीर नीबू का ग्रवार ग्रादि चीजें भंडार ही में वापस चली गईं। वर्षा होने लगी, मौलश्री भरने लगी, श्रमरूद के पेड़ पके फलों से लद गए श्रीर काले-भौराले, पके, मीठे जामुन चिडियों के चोंचों की घात लिए डालियों से गिर-गिरकर पेड़ों के नीचे एकत्र होने लगे। श्रीर हाय, गिरिबाला ने श्रपनी किताब तो पहले ही फाड़कर फेंक दी थी।

9

गिरिबाला के ब्याह के सिलसिले में गांव में जिस दिन शहनाई बज रही थी, ग्रनिमन्त्रित शशिभूषण उस दिन नाव से कलकत्ता की श्रोर जा रहा था।

मुकदमा उठा लेने के बाद से शिशभूषण हरकुमार को फूटी आंखों न सुहाता था। इसका कारण यह था कि वे मन ही मन समफ रहे थे कि शिशभूषण उनसे घृणा करने लगा है। शिशभूषण के चेहरे पर और उसके आचरण में वे हजारों काल्पितक चिह्न देखने लगे। और यह सोचकर कि जब गांव के लोग उनकी बेइज्जती का ब्योरा धीरे-धीरे भूलते जा रहे हैं तब अकेला शिशभूषण ही उस बुरी स्मृति को अपने मन में जगाए हुए है—उसे वे बिलकुल बरदाश्त नहीं कर पा रहे थे। उसके साथ मुलाकात होते ही उनके हृदय में एक सलज्ज संकोच का उदय होता और साथ ही साथ बड़े जोर का गुस्सा भी म्रा जाता । हरकुमार ने फिर सौगन्य सा ली कि शशिभूषराको गांव से निकालना ही है ।

शिश्या जैसे व्यक्ति को गांव से निकालना कोई मुश्किल काम नहीं था। नायब साहव की इच्छा जल्द ही पूरी हो गई। एक दिन सबेरे पुस्तकों का बोभ और दो-चार टीन के बक्से साथ लेकर शिश नाव पर सवार हो गया। गांव के साथ उसका जो एक सुख का बंधन था वह भी आज समारोह के साथ टूट रहा था। सुकोमल बन्धन ने उसके हृदय को कितनी मजबूती से जकड़ लिया था उस बात को वह पहले सम्पूर्ण रूप से जान न सका था। और आज जब गांव के घाट से नाव छूट गई, गांव के वृक्षों के शीर्प धीरे-धीरे धुंघले होने लगे और उत्सव के बाजों की ध्वनि जब धीरे-धीरे धीमी सुनाई पड़ने लगी तब अचानक आंसुओं के वाष्प से उसका हृदय उफन उठा, उसका गला रुंघ आया, रक्तोच्छ वास से माथे की नसें तन गईं और विश्व- ब्रह्मांड के सारे हश्य उसे परछाइयों की बनी मृगतृष्णा की भांति बहुत अस्पष्ट-से लगने लगे।

उलटी हवा बहुत तेज चल रही थी, इसलिए बहाव अनुकूल होने पर भी नाव धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी। ऐसे ही समय नदी में एक ऐसी घटना हो गई जिससे शशिभूषण की यात्रा में बाधा पड़ गई।

स्टेशन घाट से सदर महकमा तक हाल ही में एक नई स्टीमर-लाइन चालू हुई थी। वही स्टीमर जोरों से ग्रपना पंखा चलाता हुग्रा प्रवाह के विरुद्ध जा रहा था। जहाज में नई लाइन के नौजवान साहब मैनेजर ग्रीर थोड़े-से यात्री थे। उन यात्रियों में दो-एक शिश-भूषिए के गांव के ग्रादमी भी थे।

एक महाजनी नाव बहुत दूर से इस स्टीमर से होड़ लेने की कोशिश कर रही थी, जो कभी तो जहाज के पास आ जाती थी तो कभी पिछड़ जाती थी। मल्लाह के मन में भी कुछ जिद-सी सवार हो गई। उसने पहले बादबान पर दूसरा बादबान और दूसरे बादबान के ऊपर सीसरा छोटा-सा बादबान भी तान दिया। हवा के जोर से लम्बा मस्तूल सामने की अप्रेर फुक गया और विदीर्ण जलराश नाव के दोनों और कल-कल स्वर में पागल की तरह नृत्य करने लगी। तब नाव

वेलगाम घोड़े की तरह चली। एक जगह पर स्टीमर का पथ कुछ घूम-कर जाता था। उसी जगह संक्षिप्त रास्ता ग्रपनाकर नाव स्टीमर से ग्रागे निकल गई। मैनेजर साहव बड़े ही ग्राग्रह के साथ रेलिंग पर भुक्कर नाव की इस होड़ को देख रहे थे। जब नाव पूरी तेजी से जा रही थी ग्रीर स्टीमर से दो-चार हाथ ग्रागे बढ़ चुकी थी तब यकायक साहब ने बन्दूक उठाकर नाव के बादबान पर गोली चला दी। तरक्षण वादबान फट गया।

यह कहना मुक्तिल है कि मैनेजर ने ऐसा क्यों किया। श्रंग्रेज-नन्दन के मन का भाव हम भारतवासी ठीक तरह से समक्ष नहीं पाते। शायद देशी बादबान की होड़ को वह बरदाश्त न कर सका हो, या शायद फूले हुए बादबान को क्षरा-भर में विदीर्ग करने का एक हिंसक प्रलोभन हो, या तो यह भी हो सकता है कि इस गर्वित नाव के वस्त्र-खंड में दो-चार छेद कर क्षरा-भर में उसकी नौका-लीला समाप्त कर देने में कोई प्रवल पैशाचिक हास्यरस हो।

निश्चित रूप से कुछ भी नहीं जानता हूं। लेकिन यह निश्चित रूप से जानता हूं कि उस ग्रंग्रेज के मन में इतना विश्वास ग्रवश्य था था कि इस मजाक के लिए उसे किसी प्रकार की सजा नहीं भुगतनी पड़ेगी ग्रीर साथ ही उसे यह धारणा भी थी कि जिन लोगों की नाव हूवेगी ग्रीर संभवत उनके प्राण भी जाएंगे, उनकी गिनती ग्रादिमयों में नहीं की जा सकती।

साहब ने जब बन्दूक उठाकर गोली चलाई और नाव डूब गई तब शिशभूषएा की नाव घटनास्थल के पास जा पहुंची थी। शिश-भूषएा ने नाव को डूबते हुए देखा तो उसने तुरन्त नाव बढ़वाकर मल्लाहों को ग्रपनी नाव में चढ़ा लिया। सिर्फ एक ग्रादमी जो भीतर बैठा रसोई के लिए मसाला पीस रहाथा उसका पता न लगा। बरसाती नदी वेग से बह रही थी।

शशिभूषण के दिल में गर्म खून खौलने लगा। कानून म्रत्यन्त मन्दर्गति है। वह एक विशाल पेचीदा लौहयंत्र के समान है, नाप-तौल-कर प्रमारा ग्रहण करता है और विकारशून्य भाव से सजा देता है। उसमें मानव-हृदय जैसा उत्ताप नहीं है। किन्तु भूख के साथ भोजन का, इच्छा के साथ उपभोग का और क्रोध के साथ दंड का सम्बन्ध-विच्छेद कर देना शशिभूषण की हिष्टि में अस्वाभाविक ही मालूम हुआ। बहुत-से अपराध ऐसे हैं जिन्हें देखते ही फौरन उनकी सजा न दे दी जाए तो अन्तर्यामी विधाता पुरुष देखनेवाले के हृदय के भीतर प्रवेश कर उसे जलाने लगते हैं। उस समय कानून की वात याद कर तसल्ली प्राप्त करने में दिल को शर्म आती है। लेकिन मशीन का कानून और मशीन का जहाज मैनेजर को शशिभूषण से दूर ले गया। इससे संसार में किन-किन लोगों की कौन-कौन-सी भलाई हुई थी नहीं मालूम, लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं कि उस वार शशिभूषण की भारतीय तिल्ली अंग्रेज की ठोकर से बच गई थी।

जो मांभी-मल्लाह वच गए थे उन्हें लेकर शशिभूषण गांव लौट ग्राया। नाव में पटसन लदा हुग्रा था। उस पटसन के उद्घार के लिए ग्रादमी लगा दिए गए ग्रौर मांभी से जहाज के मैनेजर के खिलाफ ग्रदालत में दरस्वास्त देने का उसने ग्रनुरोध किया।

मांभी किसी तरह से भी तैयार न हुम्रा। उसने कहा कि नाव तो डूब ही चुकी है, मैं अपने को डुबो नहीं सकता हूं। पहले तो पुलिस को सलामी देनी पड़ेगी, उसके बाद काम-काज, खाना-पीना छोड़कर कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे और फिर साहब के खिलाफ शिका-यत कर न जाने कैसे भंभट में फंसना पड़े और उसका क्या नतीजा हो सो भगवान ही जानें। मन्त में जब उसे मालूम हुम्रा कि शिका-भूषण खुद वकील है, म्रदालत का खर्च वह स्वयं निभाएगा और मुकदमे में हर्जाना बेशक मिलेगा, तब वह तैयार हो गया। किन्तु शिक्त-भूषण के गांव के लोग जो स्टीमर पर मौजूद थे किसी तरह से भी गवाही देने को तैयार नहीं हुए। उन लोगों ने शिक्तभूषण से कहा, ''महाशय, हम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा है। हम लोग जहाज के पीछे के हिस्से में थे, मशीन की घरघराहट और जल की कल-कल ध्विन के कारण बन्दूक की आवाज सुनने की कोई भी सम्भावना नहीं थी।"

अन्त में श्रेपने देशवासियों को आन्तरिक धिक्कार देकर शिक्स भूषरा ने मजिस्ट्रेट के सामने खुद मामला दायर कर दिया। गवाहों की कोई जरूरत न पड़ी। मैनेजर ने स्वीकार कर लिया कि उसने बन्दूक चलाई थी। उसने कहा कि ग्रासमान में बगुलों का एक मुण्ड उड़ रहा था, उन्हींकी ग्रोर निशाना लगाकर उसने बन्दूक चलाई थी। स्टीमर उस वक्त ग्रपनी पूरी चाल से चल रहा था ग्रोर उसी क्षरा नदी के मोड़ पर घूम चुका था इसलिए वह यह भी न जान सका कि कौग्रा मरा या बगुला या नाव डूबी। जमीन ग्रोर ग्रासमान में शिकार करने लायक इतनी चीजों के रहते हुए कोई भी प्रक्लमन्द ग्रादमी जान-बूभकर 'डर्टी रेंग' यानी गन्दे कपड़े के टुकड़े पर एक छदाम का भी छर्ग बरबाद नहीं कर सकता, बन्दूक की गोली तो दरिकनार।

बेकसूर रिहा हो मैनेजर साहब चुरट में कश लगाता हुआ क्लब में 'व्हिस्ट' खेलने चला गया। जो आदमी नाव के अन्दर बैठा मसाला पीस रहा था, उसकी लाश नो मील की दूरी पार कर किनारे से जा लगी। और शशिभूषण अपने मन की जलन लिए अपने गांव लोट आया।

जिस दिन वह गांव में लौटा, उसी दिन सजी-वजी नाव में बिठा-कर गिरिवाला को ससुराल ले जाया जा रहा था। हालांकि शशिभूषण को किसीने बुलाया नहीं था फिर भी वह घीरे-धीरे नदी के किनारे ग्राकर खड़ा हो गया। नाव घाट छोड़कर जब उसके सामने से चली गई तब क्षरा-भर के लिए वह एक बार देख सका कि नई दुलहिन घूंघट काढ़े सिर भुकाए बैठी हुई है। बहुत दिनों से गिरिवाला को उम्मीद थी कि गांव छोड़ जाने से पहले किसी तरह एक बार शशिभूषण से उसकी भेंट होगी, लेकिन ग्राज वह जान भी न सकी कि उसके गुरु नजदीक ही तट पर खड़े हैं। एक बार भी उसने मृंह उठाकर न देखा, सिर्फ चुपचाप रोती रही ग्रौर दोनों कपोलों से ग्रांसू भर-भर बहते रहे।

नाव घीरे-घीरे दूर जाकर ग्रह्श्य हो गई। नदी के पानी में सवेरे की घूप फिलमिलाने लगी। निकट ही ग्राम की डाली पर एक पपीहा उच्छ वसित कण्ठ से बार-बार गा-गाकर ग्रपने मन के श्रावेश को शान्त न कर सका, फेरी की नाव सवारियां लेकर उस पार जाने लगी, गांव

32

की औरतें घाट पर पानी भरने आई और ऊंची मधुर आवाज में गिरिवाला की ससुराल की बिदा के बारे में वखान करने लगीं। और शिश्मूषरा चरमा उतार आंखें पोंछता हुआ अपने छोटे-से घर जाकर रास्ते के किनारेवाले कमरे में बैठ गया। अचानक उसे मानो गिरिवाला का स्वर सुनाई पड़ा, "शिश्च भैया!" कहां है री तू, कहां है ? कहीं भी नहीं। घर में नहीं, रास्ते पर नहीं, गांव में नहीं, "वह है उसके प्रांसुओं से भीगे हृदय में।

शशिभूषण फिर ग्रपना सामान बांध-बूंधकर कलकत्ता के लिए रवाना हो गया। कलकत्ता में कोई काम नहीं था ग्रौर वहां जाने का कोई विशेष उद्देश्य भी नहीं था, इसीलिए रेल से न जाकर बराबर विशेष रास्ते से नाव पर ही जाना उसने तय किया।

उस समय भरी वरसात में वंगाल-भर में चारों ग्रोर छोटे-मोटे, टेढ़े-मेढ़े हजारों जलमय जाल विछे हुए थे। सरस हरियाली से भरी ग्रंग-भूमि की शिरा-उपशिराएं परिपूर्ण हो गई थीं ग्रौर पेड़-पौधों, भाड़-बेल, धान-पटसन, गन्ने ग्रादि से दशों दिशाग्रों में उसकी उन्मत्त जवानी का प्राचुर्य मानो उद्दाम रूप से उच्छृ खल हो उठा था।

शशिभूषणा की नाव उन सब संकीर्ण टेड़े-मेड़े जलस्रोतों में से बलने लगी। पानी तब दोनों तटों के बराबर हो गया था। कांस प्रौर नरकुल के जंगल ग्रौर कहीं-कहीं धान के खेत पानी में डूब गए थे। गांव के बाड़, बंसवार ग्रौर ग्राम के बगीचे बिलकुल पानी के किनारे ग्रा खड़े हुए थे। देवकन्याओं ने मानो बंगाल के सारे पेड़-पौधों की क्यारियां पानी से सींचकर भर दी थीं।

यात्रा की शुरूत्रात में, स्नान से चिकनी वनश्री उजली धूप में हंस रही थी, किन्तु थोड़ी देर बाद ही बादल घिर श्राए थे श्रीर पानी गिरने लगा था। तब फिर जियर ही पानी गिरा उघर ही विषाद श्रीर मिलनता-सी दिखाई पड़ने लगी। बाढ़ श्राने पर गायें जिस प्रकार जल से घिरी गौशा ला के कीच-मरे संकरे श्रांगन में भीड़ किए, करुए नेत्र लिए, बड़ी सहनशीलता के साथ खड़ी होकर सावन की वर्षा में

भीगती रहती हैं, बंग-भूमि भी अपने पंक-पिच्छिल अनिसक्त रुद्ध जंगल में मौन, विषण्ए और व्यथित होकर लगातार भीगने लगी। गांव के किसान सिर पर टोका (ताड़ के पत्ते का बना टोपा) लगाए बाहर निकले हैं, औरतें बारिश में भीगती हुई और वरसाती ठंडी हवा से सिकुड़ती हुई एक फोंपड़ी से दूसरी फोंपड़ी में अपने काम से आ-जा रही हैं और फिसलनवाले घाट पर बड़ी सावधानी से पैर रखती हुई पानी भर रही हैं और गृहस्थ पुरुष चवूतरे पर बैठे तम्बाकू पी रहे हैं। बहुत जरूरी काम हो तो ये पुरुष कमर में चादर लपेटकर, हाथ में जूता लिए और सिर पर छतरी लगाए बाहर निकलते हैं। अबला रमगा के लिए इस धूप से तपती और वर्षा से प्लावित बंगभूमि की सनातन पवित्र प्रथा में सिर पर छतरी लगाकर चलना मना है।

जब वर्षा ने किसी तरह से भी रकने का नाम नहीं लिया तब बन्द नाव में बैठा-बैठा शशिभूषण ऊब गृया और उसने रेल से जाना तय किया। एक जगह एक चौड़ा मुहाना ग्राया और वहीं नाव बंधवा-कर शशिभूषण भोजन की तैयारी करने लगा।

'लंगड़े का पांव गढ़े में'—यह सिर्फ गढ़े का ही दोष नहीं है, लंगड़े पैर में भी गढ़े की घोर कुछ खास भुकाव है। शशिभूषएग ने उस दिन इसका सबूत भी दे दिया।

दो निदयों के मुहाने पर मछुयों ने बांस बांधकर बड़ा भारी जाल डाल रखा था। केवल एक बगल से नावों के य्राने-जाने के लिए जगह छोड़ रखी थी। बहुत दिनों से वे ऐसा करते या रहे थे ग्रौर इसके लिए वे सरकार को कर भी देते थे। दुर्भाग्य से इस साल इस रास्ते से अचानक जिले के पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट बहादुर का शुभागमन हुग्रा। उनका बोट ग्राते देख मछुत्रों ने पहले से ही बगल से निकलने का रास्ता बताते हुए ऊंची प्रावाज से सावधान कर दिया। लेकिन मनुष्य द्वारा बनाई हुई किसी बाधा के प्रति सम्मान दिखाकर घूमवे जाने की ग्रादत साहब के मांभी को नहीं थी। उसने उस जाल बे ऊपर से बोट चला दिया। जाल ने भुककर बोट के लिए रास्ता हिया लेकिन बोट की पतवार उसमें फंस गई। कुछ देर कोशिश वे बाद पतवार निकाल ली गई।

पुलिस साहव गुस्से के मारे लाल भभूका वन गए और उन्होंने फौरन बोट रुकवाया। उनकी मूर्ति देखते ही चारों मञ्जूए जान बचा-कर भाग खड़े हुए। साहब ने अपने मल्लाहों को जाल काट डालने का हुक्म दिया। उन लोगों ने सात-आठ सौ रुपये का वह विराट जाल काटकर दुकड़े-दुकड़े कर दिया।

जाल पर गुस्सा उतारने के बाद उन मछुत्रों को पकड़ लाने का हुनम दिया गया। कान्स्टेबलों को वे भागे हुए मछुए न मिले तो सामने जो चार ब्रादमी उन्हें मिल गए उन्हें पकड़कर ले आए। वे लोग अपने को वेकसूर बताकर हाथ जोड़े चिरौरी-विनती करने लगे। पुलिस वहादुर जब इन कैदियों को साथ ले चलने का हुनम दे रहे थे तो चश्मा पहने हुए शशिभूषणा भटपट बदन पर कुरता डाले, विना बटन लगाए ही, चप्पल फटफटात हुए दौड़कर बोट के सामने जा खड़ा हुआ। कांपते हुए कंठ से उसने कहा, "सर, मछुत्रों का जाल काटने और इन चार ब्रादमियों पर ब्रत्याचार करने का ब्रापको कोई अधिकार नहीं है।"

पुलिस के बड़े साहब ने हिन्दी भाषा में उसे एक विशेष असम्मान-सूचक वात कही जिसे सुनते ही वह थोड़ी-सी ऊंची कगार से कूदकर बोट पर एकदम साहब के ऊपर जा पड़ा और ऋड़ बालक की तरह साहब को मारने लगा।

उसके बाद क्या हुआ यह उसे नहीं मालूम। थाने में जब उसे होश आया तो कहने में संकोच होता है कि उसके प्रति जैसा व्यवहार किया गया। उससे उसे मानसिक सम्मान या शारीरिक आराम का बोध नहीं हुआ।

#### 9

शिश्या के पिता ने वकील-बैरिस्टर लगाकर पहले तो जमानत देकर लड़के को हवालात से छुड़ाया और उसके बाद मुकदमे की तैयारियां करने लगे।

जिन मछुत्रों का जाल काटकर बरबाद किया गया था वे शिशभूषरण ही के परगने के रहनेवाले थे, एक ही जमींदार के स्रधीन थे। विपत्ति के समय कभी-कभी वे शशि से कानूनी सलाह भी लेने ब्राते थे। ब्रौर जिन्हें साहब अपने बोट में पकड़वा लाए थे वे भी शशिभूषण से अपरिचित न थे।

शशिभ्षण ने उन सबको गवाही के लिए बुलवाया। सुनकर वे बहुत घवराए। वाल-बच्चों को लेकर जिन्हें घर-गिरस्ती करनी पड़ती है वे पुलिस से लड़कर कहां बच पाएंगे ? एक शरीर में दो प्राण किस- के हैं ? जो नुकसान होने को था सो तो हो चुका था, ग्रब गवाही- ग्रवाही में फंसकर नया रोग क्यों मोल लें।

काफी कहने-सुनने के बाद उन लोगों ने सच बात कहना मान लिया।

इसी वीच हरकुमार किसी दिन बैंच के काम से जिले के साहबों को सलाम करने गए तो पुलिस साहब ने हंसकर कहा, "नायब बाबू, सुन रहा हूं कि तुम्हारी रिश्राया पुलिस के खिलाफ भूठी गवाही देने की तैयारी कर रही है।" नायब ने चौंककर कहा, "श्रयं! ऐसा भी कहीं हो सकता है! नापाक जानवरों के पिल्लों की हृिं हुयों में इतनी ताकत!"

श्रखवार पढ़नेवालों को मालूम है कि मुकदमे में शशिभूषरा का 🗦 पक्ष बिलकुल न टिक सका।

एक-एक कर सभी मछुत्रों ने श्राकर कहा कि पुलिस साहब ने उनका जाल नहीं काटा। वे उन लोगों को वोट पर बुलाकर नाम-सकूनत लिख रहेथे।

सिर्फ इतना ही नहीं, उनके गांव के कुछ परिचित लोगों ने गवाही दी कि वे उस समय किसी बारात में जा रहे थे और वहां मौजूद थे। उन लोगों ने अपनी ग्रांखों से देखा है कि शशिभूषण पुलिस के सिपाहियों पर देमतलब उपद्रव कर रहा है।

शिक्षभूषण ने स्वीकार किया कि गाली खाकर उसने बोट पर जाकर साहब को पीटा है। लेकिन जाल काट देना और मछुत्रों पर अत्याचार ही इसका मूल कारण है।

ऐसी हालत में अदालत से शशिभूषण को जो सजा दी गई उसे गैरमुनासिव तो नहीं कहा जा सकता। पर हां, सजा कुछ करारी ही हो गई। तीन-चार जुर्म थे—चोट पहुंचाना, ग्रनधिकार प्रवेश,पुलिस के काम में रुकावट डालना ग्रादि। ग्रौर सभी जुर्म प्रमासित हो गए।

शिवभूषण अपने उस छोटे-से कमरे में अपनी प्रिय पुस्तकें छोड़-कर पांच साल की कैंद भुगतने चला गया। उसके पिता अपील करने को तैयार हुए तो शिवभूषण ने उनसे बार-बार मना करते हुए कहा, "जेल अच्छी है! लोहे की बेड़ियां भूठ नहीं बोलतीं, किन्तु जेल के बाहर जो आजादी है वह हम लोगों को घोखा देकर मुसीबत में डाल देती है। और अगर सत्संग की बात करते हो तो मेरा विचार यह है कि जेल में भूठे, अहसान-फरामोश और कायरों की संख्या कम है, क्योंकि वहां जगह सीमित है। बाहर उनकी संख्या उससे कहीं ज्यादा है।"

## 90

शिश्मूषण के जेल जाने के कुछ दिनों के बाद ही उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसके परिवार में विशेष कोईनहीं था। एक भाई बहुत दिनों से मध्यभारत में काम करता था, वह शायद ही कभी गांव-देश स्राता था। वहीं पर उसने स्रपना मकान बना लिया था स्रोर सपरिवार वहां का स्थायी वाशिन्दा बन गया था। देश में जो जमीन-जायदाद थी, उसका स्रधिकांश ही नायब हरकुमार ने तिकड़मों के जरिये हड़प लिया था।

जेल में ज्यादातर कैदियों को जो तकलीफ सहनी पड़ती है, किस्मत के मारे शशिभूषरा को उससे कहीं ज्यादा सहनी पड़ी। फिर भी पांच साल का लम्बा ग्ररसा बीत ही गया।

फिर एक दिन बरसात के दिनों में टूटा शरीर ग्रौर सूना दिल लिए वह जेलखाने की दीवार के बाहर ग्राकर खड़ा हुग्रा। जेल के बाहर उसे ग्राजादी तो मिली लेकिन इसके ग्रलावा जेलखाने के बाहर उसका कोई या कुछ भी नहीं था। गृहहीन, ग्रात्मीयहीन, समाजहीन उस ग्रकेले के लिए इतना बड़ा संसार वड़ा सूना-सा लगने लगा।

इस जीवन-यात्रा के टूटे हुए डोरे को फिर कहां से गुरू करे, यह

सोच ही रहा था कि इतने में एक बड़ी-सी वग्घी उसके सामने श्रा खड़ी हुई। एक नौकर ने उतरकर पूछा, ''श्रापका नाम क्या बाबू शशिभूषण है ?''

उसने कहा, "हां।"

फौरन उस नौकर ने बन्धी का दरवाजा खोल दिया ग्रौर उसके सवार होने की प्रतीक्षा में खड़ा रहा। शशिभूषरा ने ग्राहचर्य प्रकट करते हुए पूछा, "मुक्ते कहां जाना होगा?"

उसने कहा, "हमारी मालिकन ने आपको बुलाया है।"

राहगीरों की कौतूहल-दृष्टि श्रसह लगने से ज्यादा पूछताछ किए विना ही वह गाड़ी पर सवार हो गया। सोचा, वेशक इसमें कोई भ्रम है। बहरहाल कहीं न कहीं तो उसे जाना ही है। न हो तो इसी भ्रम से ही नये जीवन की भूमिका गुरू होने दे।

उस दिन भी आकाश में घूप और बादल एक-दूसरे के शिकार में भटक रहे थे। वर्षा से डूवे हुए पथ के दोनों किनारे के हरे-भरे खेत चंचल छाया और प्रकाश से विचित्र रूप ले रहे थे। हाट के पास एक बड़ा-सा रथ खड़ा था और उसके पास ही पंसारी की दूकान के सामने वैष्णव भिक्षुओं का एक दल गोपीयंत्र (एकतारा), मृदंग और करताल के साथ गीत गा रहा था:

> ग्राग्रो, फिर नाथ हे— क्षुधित, तृषित, तप्त चित्त व्याकुल मन—ग्राग्रो हे!

गाड़ी म्रागे बढ़ने लगी म्रौर गीत के पद दूर से दूरतर होते कानों में प्रवेश करने लगे:

> ग्राग्रो हे निष्ठुरमन मेरे तुम करुए कान्त श्राग्रो रे सजल जलद

> > —हप लिए—ग्राम्रो ! फिर नाथ हे

गीत के शब्द क्रमशः क्षीरणतर और अस्पष्ट होने लगे और बैं में कुछ समभ नहीं स्राने लगा। किन्तु गीत के छन्दू ने शशिभूषरण के हृदय में एक उथल-पुथल मचादी। वह मन ही मन एक-एक पद जोड़ता गुनगुनाता ही रहा, किसी भी तरह से अपने को रोक न सका:

> मेरे नित्य सुख भ्राम्रो चिर दुःख ग्राग्रो मेरे मुख-दुःखों के सार सकल ग्राग्रो तुम ग्रन्तर में। चिर इच्छित तुम मेरे संचित तुम चिर मेरे चंचल चिरन्तन त्म ग्राग्रो भुज - वन्धन में। मनवासी मेरे तुम मेरे नयनवासी तुम स्वप्न, वसन तुम शयन, निखिल भुवन भूषरा तुम ग्राग्रो ! फिर नाथ हास्य ग्रधरों के तुम के नीर तुम नयनों मेरे प्रेम तुम मृदु जीवन की छलना तुम मेरे मृदु मान तुम म्राम्रो फिर स्मृति-धन, जीवन-भ्रम धर्म-कर्म मेरे तुम सौभाग्य लज्जा. तुम

जन्म-मरण मेरे हे! ग्राग्रो फिर नाथ हे!

गाड़ी जब एक चहारदीवारी से घिरे वाग में जाकर एक बहुत वड़ी कोठी के सामने खड़ी हुई तो शशिभूषण का गाना भी रक गया। किसीसे कोई प्रश्न न कर नौकर के निर्देश के अनुसार वह मकान में चला गया।

जिस कमरे में वह ग्राकर बैठा उस कमरे में चारों ग्रोर शीशे की ग्रलमारियों में विचित्र रंगों की विचित्र जिल्दवाली किताबें सजी हुई थीं। यह दृश्य देखते ही उसका पुराना जीवन मानो फिर एक बार कारागार से मुक्त होकर निकल ग्राया। चारों ग्रोर सुनहरे ग्रक्षरों से ग्रंकित विभिन्न रंगों की जिल्दों की किताबों का समूह उसे ऐसा लगने लगा कि मानो वह उसके लिए ग्रानन्दलोक में प्रवेश करने का सुपरिचित रतन-विभूषित सिहद्वार हो।

मेज पर भी कुछ चीजें रखी थीं। शशिभूषण अपनी क्षीण दृष्टि लिए उनपर भुक गया और देखने लगा। देखा, एक टूटी हुई स्लेट, उसपर कुछ पुरानी कापियां, एक फटी हुई पहाड़े की किताब, कथा-माला और काशीराम दास का लिखा महाभारत रखा है।

स्लेट की चौखट के ऊपर खुद शशिभूषएा के हाथ की लिखावट में, मोटे-मोटे ग्रक्षरों में, लिखा है—गिरिबाला देवी। कापियों ग्रौर किताबों पर भी उसी एक ही लिखावट में एक ही नाम लिखा हुग्रा

शशिभूषण समभ गया कि वह कहां ग्राया है। उसके हृदय के भीतर रक्त का प्रवाह लहरा उठा। खुली हुई खिड़की में से उसने बाहर की ग्रोर देखा। उसे वहां क्या दिखाई पड़ा ? ग्रपने गांव का वह ऊबड़-खाबड़ रास्ता—-धारीदार साड़ी पहने हुए वह छोटी-सी लड़की ग्रीर ग्रपनी वह शान्तिपूर्ण, एकान्त, निश्चिन्त जीवन-यात्रा।

उस दिन का उसके उस सुख का जीवन कुछ भी ग्रसामान्य न था। योंही छोटे-छोटे कामों में ग्रीर छोटे-छोटे सुखों में वे दिन बीत जाते थे। उसके ग्रपने ग्रध्ययन-कार्य में एक वालिका छात्रा का ग्रध्यापन-कार्य एक मामूली-सी घटना थी। लेकिन फिर भी ग्राम-प्रान्तर की वह निर्जन जीवन-धारा, वह छोटी-सी शान्ति, वह छोटा-सा सुख, उस छोटी-सी लड़की का नन्हा-सा मुखड़ा सभी कुछ मानो स्वर्ग-सा देश-काल से न्यारा ग्रीर ग्रधिकार के ग्रतीत के रूप में, केवल ग्राकांक्षा-राज्य में कल्पना की छाया में विराज रहा था। उस दिन के उन चित्रों ग्रीर स्मृतियों ने ग्राज के इस वर्षा से मिलन प्रभात के प्रकाश के साथ ग्रीर मन में उस कीर्तन के पद की गुंजन से घुल-मिलकर एक प्रकार का संगीतमय, प्रकाशमय ग्रनोखा रूप धार्स कर लिया। जंगल से घिरे, कीचड़ से भरे, संकरे ग्राम-पथ पर ग्रनोदर से व्यथित ग्रोर रूठे हुए मुख की ग्रन्तिम स्मृति, मानो ईश्वर-निर्मित एक ग्रसामान्य, ग्रनोखा, ग्रनूप, ग्रत्यन्त गम्भीर ग्रौर बड़ी वेदना से भरा स्वर्गीय चित्र बनकर उसके मानस-पट पर उभर ग्राया। ग्रपना मुख दोनों हाथों में छिपाए, उस मेज पर रखी स्लेट, किताब-कापियों पर मुख रखे बहुत दिनों के बाद शशिभूषण ग्राज बहुत पुराना सपना देखने लगा।

बहुत देर के बाद एक हलकी ग्राहट से चौंककर उसने मुंह उठाया। उसके सामने चांदी की थाली में फल-मूल, मिठाई रखकर गिरिबाला निकट खड़ी चुपचाप प्रतीक्षा कर रही थी। उसके सिर उठाते ही निराभरण ग्रुभ्रवसना विधवा-वेशधारिणी गिरिबाला ने घुटने टेककर उसे प्रणाम किया।

श्रौर फिर उस विधवा ने उठकर जब मुरफाए हुए मुख, पीले चेहरे ग्रौर दुबले शरीर के शिशभूषएा को करुएा-स्निग्ध नयनों से देखा तो उसकी ग्रांखों से ग्रांसु उसके कवोलों पर फर-फर फर रहे थे।

शिश्वष्ण ने उससे कुशल-मंगल पूछने की कोशिश की, लेकिन उसे भाषा ढूंढ़े न मिली, निरुद्ध प्रश्नुवाष्प ने उसके वाणी-पक्ष को अवरुद्ध कर दिया। वाणी और अश्नु दोनों ही बेबस हो हृदय के मुख पर, कंठ के द्वार पर श्राकर रक गए। इतने में कीर्तन करनेवाला वह दल भीख मांगता हुश्रा उस कोठी के सामने आ खड़ा हो गया श्रीर वार-बार दुहरा-दुहराकर गाने लगा:

'ग्राम्रो, फिर नाथ हे !'

रचनाकाल : कुश्रार १३०१ वंगाब्द सन् १८६४ ई०

## २ वाबुलीवाला

मेरी पांच वरस की छोटी लड़की मिनी से क्षरा-भर भी बात किए बिना नहीं रहा जाता। घरती पर जन्म लेने के बाद भाषा सीखने में उसने केवल एक ही साल लगाया था और उसके बाद से जब तक वह जागती रहती है तब तक के समय का एक भी क्षरा वह मौन रहकर नच्ट नहीं करती। उसकी मां कभी-कभी धमकाकर उसका मुंह बन्द कर देती है पर मैं ऐसा नहीं कर पाता। मिनी अगर खामोश रहे तो वह ऐसी अस्वाभाविक-सी लगती है कि मुभसे यह ज्यादा देर तक सहा नहीं जाता। और सही काररा यह है कि उसके साथ मेरा वार्ता-लाप कुछ ज्यादा उत्साह के साथ चलता है।

सबेरे में श्रपने उपन्यास के सत्रहवें परिच्छेद को लिखने जा ही रहा था कि मिनी ने ग्राकर शुरू कर दिया, ''बाबू, रामदयाल दरवान काक को कौवा कह रहा था। वह कुछ नहीं जानता। है न बाबू ?''

संसार की भाषाओं की विभिन्तता के विषय में मैं उसे कुछ ज्ञान-दान करने को ही था कि उसने दूसरा प्रसंग छेड़ दिया। "सुनो बाबू, भोला कह रहा था कि श्रासमान से हाथी सूंड से पानी गिराता है और तभी बारिश होती है। हाय श्रम्मा, भोला भूठमूठ को इतना बकता है! वस वकता ही रहता है, दिन-रात बकता रहता है, बाबू।"

इस बारे में मेरी राय के लिए तिनक भी इन्तजार न कर वह श्रचानक पूछ बैठी, "क्यों बाबू, श्रम्मा तुम्हारी कौन लगती है ?"

मैंने मन ही मन कहा, 'साली', और मुंह से कहा, ''मिनी, तू जा, जाकर भोला के साथ बेल। मुक्ते अभी काम करना है।''

तब वह मेरी लिखने की मेज के पास मेरे पैरों के निकट बैठ गई

भ्रौर दो घुटने भ्रौर हाथ हिला-हिलाकर, फुर्ती से मुंह चलाते हुए रटने लगी, ''भ्रागडुम-बागडुम घोड़ा-डुम साजे।'' उस समय मेरे उपन्यास के सन्नहवें परिच्छेद में प्रतापिंसह कांचनमाला को लेकर श्रंघेरी रात में कारागार की ऊंची खिड़की से नीचे नदी के पानी में कूद रहे थे।

मेरा कमरा सड़क के किनारे था। यकायक मिनी 'ग्रक्को-बक्को, तीन तिलक्को' खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ी-दौड़ी गई ग्रौर जोर से चिल्लाकर बुलाने लगी, "काबुलीवाला, ग्रो काबुलीवाला!"

गन्दे-से ढीले कपड़े पहने, सिर पर पगड़ी बांघे, कन्चे पर भोली लादे ग्रीर हाथ में ग्रंपूर की दो-चार पिटारियां लिए एक लम्बा-सा कावुली धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। उसे देखकर मेरी बिटिया-रानी के मन में कैसे भावों का उदय हुग्रा यह बताना मुश्किल है, पर वह ज़ोर-जोर से उसे पुकारने लगी। मैंने सोचा, ग्रभी कन्चे पर भोली लादे एक ग्राफत मेरे सिर पर ग्रा सवार होगी ग्रीर मेरा सबहवां परिच्छेद समाप्त होने से रह जाएगा।

लेकिन मिनी की चिल्लाहट से ज्योंही काबुली ने हंसकर मुंह घुमाया और मेरे घर की ओर आने लगा, त्योंही मिनी जान लेकर अन्दर की ओर भाग गई—और फिर वह लापता ही हो गई। उसके मन में एक अन्धिवश्वास-सा जम गया था कि उस भोली के अन्दर ढूंढ़ने पर मिनी जैसी दो-चार जीवित मानव-सन्तानें मिल सकती हैं।

इधर काबुली ने ग्राकर हंसते हुए मुफे सलाम किया और खड़ा हो गया। मैंने सोचा कि हालांकि प्रतापिसह ग्रीर कांचनमाला दोनों की दशा बहुत ही संकटापन्न है, फिर भी इस ग्रादमी को घर में बुलाकर इससे कुछ न खरीदना ठीक नहीं होगा।

कुछ चीजें खरीदीं। उसके बाद इधर-उधर की चर्चा भी आ गई। अब्दुलरहमान से रूस, अंग्रेज, सीमान्त-रक्षा-नीति आदि विषयों पर वातें होने लगीं।

श्रन्त में उठते समय उसने पूछा, "बाबूजी, तुम्हारी लड़की कहां गई?"

मिनी के मन से निराधार भय दूर करने के इरादे से उसे अन्त:-पुर से बुलवा लिया। वह मेरे बदन से सटकर खड़ी हो गई और सन्देह-भरी ग्रांखों से काबुली का चेहरा ग्रौर उसकी भोली की ग्रोर देखती रही। काबुली ने भोली में से किशिमश ग्रौर खुवानी निकाल-कर देना चाहा, पर उसने किसी तरह से भी नहीं लिया—दुगने सन्देह के साथ वह मेरे घुटनों से चिपकी रही। पहला परिचय इस तरह से हुग्रा।

कुछ दिनों के बाद, एक दिन सबेरे किसी जरूरत से मैंने घर के बाहर निकलते समय देखा कि मेरी दुहिता दरवाजे के पासवाली बैंच पर बैठी बेरोक-टोक बातें करती जा रही है और काबुली उसके पैरों के पास बैठा-बैठा मुस्कराता हुआ सुन रहा है और बीच-बीच में प्रसंग के अनुसार अपनी राय भी खिचड़ी भाषा में जाहिर कर रहा है। मिनी के पांच साल के जीवन के अनुभव में 'बाबू' के अलावा ऐसा धैयंशील श्रोता शायद ही कभी मिला हो। फिर देखा कि उसका छोटा-सा आंचल वादाम, किशमिश से भरा हुआ है। मैंने काबुली से कहा, "इसे यह सब क्यों दिया। ऐसा मत करना।" इतना कहकर मैंने जेव से एक अठन्नी निकालकर उसे दे दी। उसने बेिसभक अठन्नी लेकर अपनी भोली में डाल ली।

घर लौटकर देखा कि उस अठन्नी को लेकर बड़ा हो-हल्ला गुरू हो गया है।

मिनी की मां एक सफेद चमचमाता गोलाकार पदार्थ हाथ में लिए डांटकर मिनी से पूछ रही थी, "तुभे यह ग्रठनी कहां से मिली?"

मिनी ने कहा, "काबुलीवाला ने दी है।"

उसकी मां बोली, "काबुलीवाला से तूने अठन्नी ली क्यों?"

मिनी रुश्रांसी-सी होकर बोली, "मैंने मांगी नहीं, उसने खुद ही देदी।"

मैंने स्नाकर मिनी को उस स्नासन्न विपत्ति से बचाया स्नौर उसे बाहर ले स्नाया।

खबर मिली कि काबुली के साथ मिनी की यह दूसरी मुलाकात हो ऐसी बात नहीं। इस बीच वह रोज ग्राता रहा है ग्रौर पिस्ता-बादाम की घूस देकर उसने मिनी के नन्हे लोभी हुदैय पर काफी ग्रधिकार जमा लिया है।

देखा कि इन दोनों मित्रों में कुछ बंधी हुई बातें और हंसी होती रही है। जैसे रहमान को देखते ही मेरी लड़की हंसती हुई उससे पूछती, "काबुलीवाला, भ्रो काबुलीवाला तुम्हारी फोली के भीतर क्या है?"

रहमान एक भ्रनावश्यक चन्द्रबिन्दु जोड़कर जवाब देता, "हांथी !"

यानी उसकी भोली के भीतर एक हाथी है, यही उनके परिहास का सूक्ष्म भावार्थ था। उसके परिहास का अर्थ बहुत ही सूक्ष्म है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी इस परिहास से दोनों को ही बड़ा मजा श्राता। और शरद्ऋतु के प्रभात में एक सयाने और कम उम्र के शिशु की सरल हंसी मुक्ते भी बड़ी ग्रच्छी लगती।

उन दोनों में भौर एक बात चल रही थी। रहमान मिनी से कहता, "खोंखी, " तुम कभी ससुराल मत जाना, हां।"

बंगाली घर की लड़िकयां जन्म से ही ससुराल शब्द से परिचित हो जाती हैं, लेकिन हम लोगों ने, जरा श्राधुनिक-युग के होने के कारएा, नन्ही-सी बच्ची को श्रभी ससुराल के बारे में सचेत नहीं किया था। इसलिए रहमान का श्रनुरोध वह साफ-साफ नहीं समभ पाती थी, लेकिन बात का कोई जवाब न देकर चुप रहना उसके स्वभाव के बिलकुल विरुद्ध था। वह पलटकर रहमान से पूछ बैठती, "तुम ससुराल जाग्रोगे?"

रहमान काल्पनिक स्वसुर के प्रति भ्रपना बहुत बड़ा घूंसा तानकर कहता, "हम ससुर को मारेगा !"

यह सुनकर मिनी 'ससुर' नामक किसी अपरिचित जीव की दुखी अवस्था की कल्पना कर खूब हंसती।

श्रव शुभ्र शरद्काल था। प्राचीनकाल में इसी समय राजा लोग दिग्विजय करने निकलते थे। मैं कलकत्ता छोड़कर कहीं नहीं गया, लेकिन शायद इसीलिए मेरा मन संसार-भर में घूमा करता है। मैं मानो अपने घर के कोने में चिरप्रवासी हूं। बाहर की दुनिया के लिए मेरा मन हमेशा वेचैन रहता है। किसी विदेश का नाम सुनते ही मेरा चित्त वहीं दौड़ जाता और किसी विदेशी आदमी के देखते ही फीरन मेरा मन नदी-पर्वत-अरण्य के बीच एक कुटिया का हश्य देखने लगता है और एक उल्लासमय स्वतंत्र जीवन का चित्र कल्पना में जागरित हो उठता है।

इधर में भी इतना निश्चलस्वभाव यानी कुन्ना प्रकृति का हूं कि अपना कोना छोड़कर जरा वाहर निकलने में ही सिर पर गाज के गिरने-सा अनुभव होने लगता है। इसलिए सबेरे अपने छोटे कमरे में भेज के सामन बैठकर इस काबुली से गप्पें लड़ाके मैं बहुत कुछ भ्रमण का उद्देश्य पूरा कर लिया करता हूं। दोनों ओर उवड़-खाबड़, दुर्गम, जले हुए, लाल-लाल ऊंचे पहाड़ों की माला, बीच में संकरे रेगिस्तानी रास्ते और उनपर सामान से लदे ऊंटों का काफिला चल रहा है। पगड़ी बांधे सौदागर और मुसाफिर कोई ऊंट पर तो कोई पैदल जा रहे हैं, किसीके हाथ में वरछी है तो किसीके हाथ में पुराने जमाने की चक्मक पत्थर से दगनेवाली वन्दूक है। काबुली अपने मेध-गर्जन के स्वर में, खिचड़ी भाषा में अपने वतन के बारे में सुनाता रहता और यह चित्र मेरी आंखों के सामने काफिलों के समान निकलता जाता।

मिनी की मां बड़े ही शंकित स्वभाव की है। रास्ते पर कोई ग्रावाज होते ही उसे लगता कि दुनिया-भर के सारे शराबी मतवाले होकर हमारे मकान की ग्रोर ही भागते चले ग्रा रहे हैं। यह दुनिया हर कहीं चोर-डाकू, शराबी, सांप, बाघ, मलेरिया, सूत्रों, तिलचट्टों ग्राँर गोरों से भरी है यही उनका ख्याल है। इतने दिनों से (हालांकि बहुत ज्यादा दिन नहीं) दुनिया में रहने के बाद भी उसके मन से यह विभीषिका दूर नहीं हुई।

खास तौर से रहमान काबुली के बारे में वह सम्पूर्ण रूप से निर्वन्त नहीं थी। उसपर विशेष दृष्टि रखने के लिए वह मुभसे वार-बार अनुरोध करती थी। मैं उसके सन्देह को हुंसकर उड़ा देने की कोशिश करता तो वह मुभसे एक-एक कर कई सवाल पूछ बैठती—

"क्या कभी किसीका लड़का चुराया नहीं गया ?" "क्या काबुल में गुलामी-प्रथा चालू नहीं है ?" "एक लम्बे-चौड़े काबुली के लिए क्या एक छोटे बच्चे को चुरा ले जाना बिलकुल ग्रसम्भव वात है ?" •

मुक्ते मानना पड़ता कि यह बात बिलकुल असम्भव तो नहीं पर विदेवास योग्य नहीं है। विदेवास करने की अक्ति हरएक में समान ें नहीं होती, इसलिए मेरी स्त्री के मन में डर बना ही रह गया। लेकिन सिफं इसलिए विना किसी दोष के रहमान को अपने घर में आने से मैं मना नहीं कर सका।

हर साल माघ महीने में रहमान अपने मुल्क चला जाता है। इस समय वह अपने रुपयों की वस्ली में बहुत फंसा रहता है। घर-घर दौड़ना पड़ता है फिर भी वह एक बार मिनी से आकर मिल ही जाता है। देखने से ऐसा लगता है मानो दोनों में कोई साजिश चल रही हो। जिस दिन सबेरे नहीं आपाता, उस दिन देखता हूं कि वह शाम को आया है। अंबेरे कमरे के कोने में उस डीले-डाले जामा-पायजामा पहने भोला-भोलीवाले लम्बे-तड़ंगे आदमी को देखकर सचमुच मन में अचानक एक आशंका-सी होने लगती है। लेकिन जब मैं देखता हूं कि मिनी 'काबुलीवाला, काबुलीवाला' कहकर हंसते-हंसते दौड़ आती और अलग-अलग उम्र के दो मित्रों में पुराना सरल परिहास चलने लगता है तो मेरा सारा हृदय खुशी से भर जाता है।

एक दिन सबेरे ग्रपने छोटे कमरे में बैठा ग्रपनी किताब का प्रूफ देख रहा था। सर्दी, खत्म होने से पहले, ग्राज दो-तीन दिन से कड़ाके की पड़ रही थी। चारों ग्रोर सबके दांत किटिकिटा रहे थे। खिड़िकियों के रास्ते से धूप ग्राकर मेज के नीचे मेरे पैरों पर पड़ रही थी—उसकी गर्मी मुफ्ते बड़ी सुहाबनी लग रही थी। सुबह के करीब ग्राठ बजे होंगे। गुलूबन्द लपेटे ऊपाचर लोग ग्रपना प्रातःकालीन भ्रमण समाप्त कर घर लौट रहे थे। ऐसे ही समय सड़क पर बड़ा शोर-गुल सुनाई पड़ा।

देखा, हम लोगों के उस रहमान को दो सिपाही बांधे लिए आ रहे हैं और उसके पीछे-पीछे तमाशवीन लड़कों का फुण्ड चला आ रहा है। रहमान के कपड़ों पर खून के दाग हैं और एक सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा है। मैंने दरवाजे से वाहर जाकर सिपाहियों से पूछा कि मामला क्या है।

कुछ तो उस सिपाही से और कुछ रहमान से सुना कि हमारे पड़ौस में एक ग्रादमी ने रहमान से उधार में एक रामपुरी चादर खरीदी थी। उसके कुछ रुपये ग्रव भी उसपर वाकी थे जिसे देने से वह मुकर गया ग्रीर इसीपर बहस होते-होते रहमान ने उसे छुरा भोंक दिया।

रहमान उस भूठे ब्रादमी के प्रतितरह-तरह की ब्रश्रव्य गालियां मुना रहा था कि इतने में 'काबुलीवाला, ब्रो काबुलीवाला' पुकारती हुई मिनी घर से निकल ब्राई।

क्षर्ण-भर में रहमान का चेहरा निर्मल हास्य से खिल उठा। उसके कन्ये पर ग्राज भोली नहीं थी, इसलिए भोली के बारे में दोनों मित्रों की पुरानी चर्चा न छिड़ सकी। मिनी ग्राते ही यकायक उससे पूछ बैठी, "तुम ससुराल जाग्रोगे।"

रहमान ने हंसकर कहा, "वहीं तो जा रहा हूं।"

उसने देखा कि यह जवाब मिनी से लिए हास्यजनक न हुम्रा, तब उसने हाथ दिखाते हुए कहा, ''ससुर को मारता, पर करूं क्या, हाथ बंधे हैं।''

संगीन चोट पहुंचाने के जुर्म में रहमान को कई साल की कैद की सजा हो गई।

उसके बारे में धीरे-धीरे भूल ही गया। हम लोग जब अपने-अपने घरों में बैठे प्रतिदिन के कामों में लगे हुए आराम से दिन गुज़ार रहे थे तब एक स्वाधीन पर्वतचारी पुरुष जेल की दीवारों के अन्दर कैसे साल पर साल गुज़ार रहा है यह बात कभी हमारे मन में नहीं आई।

श्रीर चंचलहृदया मिनी का बर्ताव श्रीर भी शर्मनाक था, यह बात उसके बाप को भी माननी पड़ेगी। उसने बड़े ही वेलौस ढंग से अपने पुराने मित्र को भूलकर पहले तो नबी सईस के साथ दोस्ती कर ली, फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगी वैसे-वैसे सखाग्रों

४६

68

के बदले एक के बाद एक-एक कर सिखयां जुटने लगीं। यहां तक कि ग्रब वह ग्रपने बाबू के लिखने के कमरे में भी नहीं दिखाई देती। मैंने एक तरह से उसके साथ कुट्टी कर रखी है।

कितने ही वर्ष वीन गए। फिर शरद ऋतु आई है। मेरी मिनी

की शादी तय हो गई है। दुर्गापूजा की खुट्टी में ही उसका व्याह हो

जाएगा। कैलासवासिनी पार्वती के साथ-साथ मेरे घर की आनन्दमयी भी पिता का घर अंथेरा कर पित के घर जाएगी।

बड़े ही सुहावने ढंग से आज प्रभात में सूर्योदय हुआ है। बर-सात के बाद शरद की नई, धुनी हुई घूग ने मानो सुहागे में गलाए हुए निर्मल खरे सोने का रंग अपना लिया है। कलकत्ता की गिलियों में आपस में सटी टूटी ईंटोंवाली गन्दी-सी इमारतों पर भी इस घूप की आभा ने एक अनोखी रमएगियता ला दी है।

हमारे घर पर प्रभात होने के पहले से ही शहनाई बज रही है।
मुभे ऐसा लग रहा है मानो वह शहनाई मेरे मीने में से पसिनयों में
रोती हुई बज रही है। उसकी कहण भैरवी रागिनी मानो मेरी
श्रासन्न विच्छेद-वेदना को शरद् की घूप के साथ विद्व-भर में व्याप्त
किए दे रही हो। मेरी मिनी का आज व्याह है।

सबेरे से ही बड़ा गुल-गपाड़ा ग्रीर लोगों का ग्राना-जाना शुरू हो गया। ग्रांगन में बांस बांधकर शामियाना लगाया जा रहा है, मकान के कमरों में ग्रीर बरामदे पर भाड़ लटकाए जाने की टन-टन सुनाई पड़ रही है। गुहार-पुकार का तो कोई ग्रन्त ही नहीं।

मैं ग्रपने पढ़ने-लिखनेवाले कमरे में बैठा खर्च का हिसाव लिख रहा था कि रहमान ग्राकर सलाम करते हुए खड़ा हो गया।

शुरू में मैं उसे पहचान न सका। उसके पास वह भोजी नहीं थी। उसके वे लम्बे पट्टेदार वाल नहीं थे और न चेहरे पर चमक चित्र भी। अन्त में उसकी मुस्कराहट देखकर उसे पहचान गया।

पूछा, "क्यों रहमान, कव आए ?" उसने कहा, "कल शाम को जेल से खूटा हूं।" सुनते ही, यह बात मानो मेरे कानों में खट से लगी। किसी कातिल को मैंने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। इसे देखकर मेरा सारा अन्तः करण मानो संकुचित-सा हो गया। मेरी यही इच्छा होने लगी कि आज के इस गुभ दिवस पर यह आदमी यहां से चला जाए तो बहुत अच्छा हो।

मैंने उससे कहा, ''श्राज हमारे घर में एक जरूरी काम है। मैं उसीमें लगा हुया हूं, श्राज तुम जाश्रो।''

मुनते ही वह जाने को तैयार हुग्रा । लेकिन ग्राखिर तक दरवाजें के पास जाकर कुछ ग्रानाकानी करते हुए बोला, "एक बार खोंखीं को नहीं देख सकता क्या ?"

शायद उसके मन में यही धारणा थी कि मिनी श्रभी तक वैसी ही बनी हुई है। शायद उसने सोचा था कि मिनी फिर वैसे ही पहले की तरह 'काबुलीवाला, काबुलीवाला' पुकारती ग्रौर भागती हुई ग्राएगी ग्रौर उसके विलक्षण हास्यालाप में किसी तरह का फर्क नहीं ग्राएगा। यहां तक कि पहले की मित्रता की याद कर वह एक पिटारी ग्रंगूर ग्रौर कागज के दोने में थोड़ा किशमिश-वादाम शायद किसी ग्रपने वतनी दोस्त से मांग-जांचकर ले ग्राया था—उसकी पहलेवाली भोली उसके पास नहीं थी।

मैंने कहा, "ग्राज घर पर काम है। ग्राज किसीसे मुलाकात न हो सकेगी।"

वह मानो कुछ उदास-सा हो गया । स्तब्ध खड़ा मेरी ग्रोर एक-टक देखता रहा, फिर 'सलाम बावू' कहकर वह दरवाजे से बाहर निकल गया।

मेरे हृदय में एक टीस-सी उठी । सोच रहा था कि उसे बुला लूं कि देखा वह खुद ही लौटा ग्रा रहा है ।

नजदीक ग्राकर उसने कहा, "यह श्रंगूर श्रौर किशमिश श्रौर बादाम खोंखी के लिए ले ग्राया हूं, उसको दे दीजिएगा।"

वह सब लेकर मैंने दाम देना चाहा तो उसने यकायक मेरा हाथ पकड़ लिया, कहा, " आपकी बड़ी मेहरवानी है बाबू, हमेशा याद रहेगी—मुक्ते पैसा न दें।"

" बाबू, जैसी तुम्हारी लड़की है वैसी मेरी भी एक लड़की वतन

में है। मैं उसकी याद कर तुम्हारी खोंखी के लिए थोड़ी-सी मेवा हाथ में लिए चला स्राता था। मैं यहां सीदा वेचने नहीं स्राता। "

इतना कहकर उसने अपने डीले-डाले कुरते के अन्दर हाथ डाल-कर एक मैला-सा कागज का पुर्जी निकाला और बड़े जतन से उसकी तह खोलकर दोनों हाथों से उसे फैलाकर मेज पर रख दिया।

देला, कागज पर एक नन्हे-से हाथ के पंज की छाप है। फोटो नहीं, तैलचित्र नहीं, सिर्फ हथेली में थोड़ी-सी कालिल लगाकर उसी-का निशान ले लिया गया है। कन्या की इतनी-सी याददाइत छाती से लगाए रहमान हर साल कलकता की गिलयों में मेदा बेबने द्वाता था—मानो उस मुद्रोमल क्षुद्र हाथ का स्पर्श उसके विशाल विरही वक्ष में ग्रमुत घोल रहता था।

देखकर मेरी द्रांखें सजल हो द्राईं। फिर मैं यह भूल गया कि वह एक काबुली मेवावाला है धौर मैं एक उच्च बंग का बंगाली हूं। तब मैं यह अनुभव करने लगा कि जो वह है वहीं मैं हूं, वह भी बाप है और मैं भी वाप हूं। उसकी पर्वतवासिनी नन्ही पार्वती के हाथ की निशानी ने ही मेरी मिनी की याद दिला दी। मैंने उसी वक्त मिनी को वाहर बुलवाया। अन्तःपुर में इसपर वड़ी आपित की गई। पर मैंने एक न सुनी। ब्याह की लाल बनारसी साड़ी पहने, माथे पर चन्दन की रेखाएं लिए दुलहिन बनी मिनी लाज से भरी मेरे पास आकर खड़ी हो गई।

्र उसे देखकर काबुजीवाला पहले तो सकपका-सा गया—ग्रपनी पुरानी बातचीत न चला सका। अन्त में हंसकर बोला, "खोंखी, तुम ससुराल जाश्रोगी?"

मिनी म्रब ससुराल शब्द का मतलब सममती है। म्रब उससे पहले की तरह जवाब देते न बना। रहमान का सशल सुनकर शर्म से लाल हो, मुंह फेरकर वह खड़ी हो गई। काबुली से मिनी के पहले दिन की मुलाकात मुक्ते याद म्रा गई। मन न जाने कैसा व्यथित हो उठा।

मिनी के चले जाने के बाद एक लम्बी सांस लेकर रहमान वहीं जमीन पर बैठ गया। श्रचानक उसके मन में यह बात साफ हो गई कि उसकी लड़की भी इस बीच इतनी ही बड़ी हो गई होगी और उसके साथ भी उसे नये ढंग से वातचीत करनी पड़ेगी—उसे फिर से पहले जैसी वह नहीं पाएगा। इन ग्राठ वर्षों में न जाने उसका क्या हुग्रा होगा। सबेरे के वक्त शरद की उजली कोमल धूप में शहनाई बजने लगी ग्रीर कलकता की एक गली में बैठा हुग्रा रहमान ग्रफगा-निस्तान के मरुपवंतों का हुश्य देखने लगा।

मैंने उसे एक नोट निकालकर दिया। कहा, "रहमान, तुम अपने वतन अपनी वेटी के पास चले जाओ। तुम दोनों के मिलन-सुख से मेरी मिनी का कल्याए। होगा।"

यह रुपया दान करने के बाद मुक्ते विवाहोत्सव की दो-चार बातें कम कर देनी पड़ीं। मन में जैसी इच्छा थी, उस तरह रोशनी नहीं कर सका; किले का अंग्रेडी बाजा भी नहीं मंगा सका। घर में औरतें बड़ा असन्तोष प्रकट करने लगीं। लेकिन मंगल-ज्योति से मेरा शुभ उत्सव उज्जल हो उठा।

रचनाकाल : श्रगहन १२११ ६ंगाब्द सन् १८६२ ई०

## <sup>2 |</sup> पोस्टमास्टर

नौकरी में लगते ही पोस्टमास्टर को भ्रोलापुर गांव में भ्राना पड़ा। गांव बहुत मामूली है। नजदीक में एक नील की कोठी है। नील की कोठी के साहब ने ही बड़ी कोशिश से यहां नया पोस्ट भ्राफिस कायम कराया है।

हमारे यह पोस्टमास्टर कलकत्ता के रहनेवाले हैं। पानी की मछली को किनारे पर डाल देने से उसकी जैसी दशा हो जाती है, इस वज्ज-देहात में ग्राकर पोस्टमास्टर की भी वही दशा हुई। एक ग्रंधियारे भठचाला में उनका दफ्तर है जिसके पास ही एक सेहला-भरा तालाब है ग्रौर उसके चारों ग्रोर जंगल। कोठी में गुमाश्ता ग्रादि जो कर्म-चारी हैं उन्हें किसीसे मिलने-जुलने की फुरसत ही नहीं है ग्रौर वे किसी शरीफ ग्रादमी से मिलने के काविल भी नहीं हैं।

खास तौर से कलकता के लड़के मिलनसार भी नहीं होते। किसी अपरिचित स्थान में आकर या तो वे अक्खड़ बन जाते हैं या बिलकुल सुस्त और लजीले। इसी वजह से स्थानीय लोगों से उसका मेल-जोल नहीं हो पाता। इघर हाथ में काम-काज भी कुछ ज्यादा नहीं हैं। कभी-कभी दो-एक किवताएं लिखने की वे कोशिश करते हैं। इन किवताओं में वे ऐसा भाव व्यक्त करते हैं मानो दिन-भर तरु-पल्लव का कम्पन और आकाश का मेघ देखकर ही जीवन बड़े सुख से बीता जा रहा हो। लेकिन अन्तर्यामी जानते हैं कि अगर 'अलिफ लेला' का कोई देव आकर इन शाखा-पल्लवों के साथ सारे पेड़ों को काटकर पक्की सड़क बना देता और बड़ी-बड़ी इमारतें आकाश के मेघों को

१. श्राठ छप्परों से बना ग्रान्य-भवन

श्रांखों से श्रोट कर रख देता तो इस श्रधमरे भले श्रादमी के लड़के को फिर से नवजीवन मिल जाता।

पोस्टमास्टर की तनस्वाह बहुत कम है। खुद खाना पकाकर खाना पड़ता है और गांव की पितृ-मातृहीन ग्रनाथ लड़की उनका काम-काज कर देती है और इसके बदले उसे दो जून कुछ खाने को मिल जाता है। लड़की का नाम है रतन। उम्र बारह-तेरह साल की। ब्याह की कोई विशेष सम्भावना दिखाई नहीं पड़ती।

शाम को, जब गांव की गोशालाओं से घना घुम्रां कुंडली बना-कर ऊपर उठता, भाड़ियों में भींगुर बोलने लगते, दूर में गांव के नशेबाज गवैयों की टोली मृदंग-करताल बजाकर ऊंची श्रावाज में गाना शुरू कर देती—जब ग्रंबरे चबूतरे पर बैठे-बैठे वृक्षों का कम्पन देखते हुए किव के हृदय में भी घड़कन होने लगती, तब घर के कोने में एक छोटा-सा दीया जलाकर पोस्टमास्टर पुकारते, "रतन !" रतन दरवाजे पर बैठी इसी पुकार का इन्तजार किया करती थी, लेकिन एक ही पुकार पर भीतर न ग्राती, कहती, "क्या है बाबू, काहे बुलाते हो ?"

पोस्टमास्टर—क्या कर रही है तू ? रतन—ग्रभी चूल्हा सुलगाने जाना है—चौके में ...

पोस्टमास्टर—चौके का काम बाद में होता रहेगा—जा जरा तमाख़ तो बना ला।

थोड़ी ही देर में दोनों गाल फुलाए चिलम पर फूंकती हुई रतन ग्रन्दर ग्राती।

उसके हाथ से चिलम लेकर पोस्टमास्टर फट पूछ बैठते, "क्यों रतन, तुफे अपनी मा याद आती है ?" वह बड़ा लम्बा किस्सा है । कुछ याद है तो कुछ याद नहीं है । मां से ज्यादा उसका बाप उसे प्यार करता था। वाप की याद थोड़ी-थोड़ी आती है । मेहनत-मजदूरी कर शाम को बाप घर लौट आता था, उन्हींमें दो-एक संघ्याएं उसके मन पर चित्र की नाई स्पष्ट ग्रंकित हैं। यही बातें करते-करते रतन पोस्टमास्टर के पैरों के पास जमीन पर बैठ जाती। उसे याद आती, उसका एक छोटा भाई था —बहुत दिन पहले, बरसात के एक दिन

गढ़ैया के किनारे दोनों भाई-वहिन मिलकर एक पेड़ की डाली को बंसी बनाकर भूठ-पूठ मछली शिकार करने का खेल खेले थे। बहुत-सी महत्त्वपूर्ण घटनाओं से अधिक यही बात उसे ज्यादा याद आती, थी। इसी तरह बातचीत करते-करते कभी-कभी बहुत रात हो जाती और मारे आलस के पोस्टमास्टर को खाना बनाने की इच्छा न होती। सबेरे की बासी भाजी-तरकारी बची रहती, और चूल्हा सुलगाकर रतन दो-चार रोटी सेंक लाती और उसीसे दोनों का रात का खाना हो जाता।

किसी-किसी दिन उस ग्रठपहलू भोंपड़ी के कोने में दफ्तर के लकड़ी के बने तख्त पर बैठकर पोस्टमास्टर भी ग्रपने घर की बात छेड़ देते। छोटे भाई, मां ग्रौर दीदी की बातें ग्रौर परदेस में ग्रकेले घर में बैठे-बैठे जिनके लिए हृदय व्यथित हो उठता, उनकी बातें करने लगते। ये बातें हर घड़ी मन में उमड़ती-चुमड़ती रहती थीं पर नीलकोठी के गुमाश्तों से नहीं कही जा सकतीं, वे ही बातें वह एक ग्रनपढ़ छोटी लड़की से कहते चले जाते। उन्हें यह कतई ग्रसंगत न लगता। श्रन्त में ऐसा हुग्रा कि वह लड़की बातचीत के दौरान में उनके घर के लोगों को मां, दीदी या दादा कहकर जिन्न करने लगी, यहां तक कि उसने ग्रपने छोटे-से हृदय-पट पर उनके काल्पनिक चित्र भी वना लिए।

एक दिन बरसात के बादलों से मुक्त दोपहर को कुछ गर्मी लिए सुख देनेवाली हवा चल रही थी। भीगी घास और पेड़-पौधों से, घूप पड़ने के कारण एक तरह की गन्च निकल रही थी। ऐसा लगता था मानो थकी हुई घरती की गर्म सांस शरीर पर पड़ रही हो और न जाने कहां काएक जिद्दी पंछी इस भरी दुपहरी में प्रकृति के दरबार में अपनी सारी एकरस शिकायतें वार-वार वड़े ही करण स्वर में दुहराता जा रहा था। पोस्टमास्टर के पास कोई काम न था। उस दिन वर्षा से घुले नर्म-चिकने पत्तोंवाले पेड़-पौधों की हिलोरें और पराजित वर्षा की घूप से उजियाले खंडहर जैसे वादलों के स्तूप वास्तव में देखने योग्य थे। पोस्टमास्टर यही देख रहे थे और सोच रहे थे कि काश इस समय अपने पास कोई सगा-अपना होता, हृदय से विलकुल सैटी हुई स्नेहभरी कोई मानव-मूर्ति होती। धीरे-धीरे उसे

ऐसा लगने लगा कि वह पंछी वार-बार इसी बात को दुहरा रहा है ग्रौर पेड़ों की छांह में इवी सुनसान दुपहरी की इस पल्लव-मर्मर ध्वित का भी ग्रर्थ कुछ-कुछ वैसा ही है। कोई विश्वास नहीं करता ग्रौर जान भी नहीं पाता, लेकिन इस छोटे-से गांव के मामूली तन-ध्वाह पानेवाले सब-पोस्टमास्टर के मन में ऐसे ही भावों का उदय होना ग्रसम्भव नहीं है।

पोस्टमास्टर ने एक लम्बी सांस लेकर पुकारा, "रतन !" रतन उस समय अमरूद के नीचे आराम से बैठी एक कच्चा अमरूद खा रही थी। मालिक की आवाज सुनकर फौरन दौड़ती हुई आई और हांफती हुई बोली, "दादा, मुफे बुला रहे हो ?" पोस्टमास्टर ने कहा, "तुफे मैं थोड़ा-थोड़ा पढ़ना सिखाऊंगा।" कहकर सारी दोपहर 'छोटा अ', 'बड़ा आ' सिखाते रहे। और इस तरह थोड़े ही दिनों में उसे 'संयुक्ताक्षर' तक पढ़ा दिया।

सावन में वर्षा का कोई अन्त नहीं। ताल-तलैया नदी-नाले सब पानी से लबालव भर गए थे। दिन-रात मेंढकों की टर्र-टर्र और वर्षा की भम-भम गूंजती रहती थी। गांव के रास्तों पर चलना-फिरना बन्द हो गया था। नाव पर बैठकर हाट जान। पड़ता था।

एक दिन सबेरे खूब बादल छाए हुए थे। पोस्टमास्टर की छात्रा बहुत देर से दरवाजे के पास प्रतीक्षा में बैठी थी; किन्तु दूसरे दिनों की तरह नियमित पुकार जब बहुत देर तक नहीं सुन पड़ी तो वह अन्त में खुद ही अपनी पोथी और वस्ता लिए कमरे के अन्दर पहुंची। देखा, पोस्टमास्टर अपनी चारपाई पर पड़े हैं। यह सोचकर कि वे आराम कर रहे हैं, उसने चुपके से बाहर निकल जाना चाहा। सहसा उसे सुनाई पड़ा, "रतन!" मट पलटकर वह बोली, "दादा, तुम सो रहे वे न?" पोस्टमास्टर ने करुए। स्वर में कहा, "तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही है, देख तो जरा मेरे माथे पर हाथ रखकर।"

ऐसे निपट निःसंग प्रवास में, घोर वर्षा में बीमार देह जरा सेवा पाने की इच्छा करती है। गर्म माथे पर चूड़ियों वाले नर्म हाथों का स्पर्श याद श्रा जाता है। इस घोर परदेस में बीमारी के कष्ट्र से पीड़ित हो ऐसा सोचने का जी करता है कि बगल में स्नेहमयी नारी के रूप में मां या दीदी बैठी हो । श्रीर यहां इस परदेसी की श्रिभलाषा व्यर्थ न गई। बालिका रतन श्रब बालिका न रही। उसी क्षण उसने जननी कास्थान ले लिया। वैद्य बुला लाई, वक्त पर दवा की टिकिया खिला दी, रात-भर सिरहाने बैठी जागती रही, खुद ही जाकर पथ्य वना लाई श्रीर सौ-सौ बार पूछती रही, "क्यों दादा, कुछ श्राराम मालूम पड़ता है?"

बहुत दिनों के बाद पोस्टमास्टर कमजोर शरीर लेकर रोग-शय्या से उठे। उन्होंने मन ही मन इरादा कर लिया कि वस, श्रव श्रीर नहीं, यहां से किसी भी तरह तबादला कराना ही है। इस जगह की श्रस्वास्थ्यकर श्रावहवा का उल्लेख कर फौरन उन्होंने कलकत्ता के श्रधिकारियों के पास श्रजीं भेज दी।

तीमारदारी से छुट्टी पाकर रतन दरवाजे के बाहर फिर अपनी जगह पर जा बेठी। लेकिन पहले की तरह उसकी बुलाहट नहीं हुई। बीच-बीच में वह भांककर देखती कि पोस्टमास्टर अनमने से तख्त पर बेठे हैं या चारपाई पर लेटे हुए हैं। रतन जब बुलाहट का प्रतीक्षा में बाहर बेठी रहती थी, तब वे बेचेनी से अपनी दरख्वास्त के जवाब की प्रतीक्षा करते रहते। बालिका दरवाजे के बाहर बेठी अपना पुराना पाठ हजार बार पढ़ती रही। उसे डर था कि जिस दिन अचानक उसकी बुलाहट होगी, उस रोज कहीं उसके संयुक्ता-क्षरों का पाठ वह भूल गई तो? अन्त में, हफ्ते-भर के बाद एक दिन शाम को पुकार हुई। व्याकुल हुदय लिए रतन भीतर गई और बोली, "दादा, मुक्ते बुला रहे थे?"

पोस्टमास्टर बोले, "रतन, मैं कल ही जा रहा हूं।" रतन—कहां जा रहे हो दादा ? पोस्टमास्टर—घर जा रहा हूं। रतन—फिर कब ब्राश्चोगे?

- पोस्टमास्टर-ग्रब फिर नहीं ग्राऊंगा।

रतन ने फिर कोई बात नहीं पूछी। पोस्टमास्टर ने खुद ही उससे कहा कि उन्होंने बदली के लिए अर्जी दी थी, वह अर्जी मंजूर नहीं हुई। इसलिए वे नौकरी से इस्तीफा देकर घर जा रहे हैं। बहुत देर तक कोई कुछ भी न बोला। दीया टिमटिमाता रहा और एक जगह मढ़ैया की पुरानी छाजन से चूकर एक मिट्टी के सकोरे में टप-टप वारिश का पानी टपकता रहा।

कुछ देर बाद रतन धीरे से उठकर रसोई में रोटी सेंकने चली गई। दूसरे दिनों की तरह उसमें फुर्ती न थी। शायद बीच-बीच में बहुत-सी चिन्ताएं उसे थ्रा घेरती थीं। पोस्टमास्टर का भोजन समाप्त होने पर, बालिका यकायक पूछ बैठी, "दादा, मुफे अपने घर ले चलोगे?"

पोस्टमास्टर ने हंसकर कहा, ''सो कैसे हो सकता है ?'' किन-किन कारगों से वे उसे नहीं ले जा सकते, यह खोलकर बालिका को बताने की जरूरत उन्होंने न समभी।

रात-भर, जागते हुए या सपने में बालिका के कानों में पोस्ट-मास्टर की वह हंसी गूंजती रही, "सो कैसे हो सकता है ?"

सबेरे उठकर पोस्टमास्टर ने देखा कि उनके नहाने का पानी तैयार है। कलकत्ता की ग्रादत के ग्रनुसार वे बाल्टी में भरे हुए पानी से नहाते थे। कब किस वक्त वे जाएंगे, यह बात वह बालिका किसी काररा न पूछ सकी थी, इसलिए, कहीं भोर-सवेरे ही जरूरत न पड़ जाए, यह सोचकर रतन रात रहते ही नदी से पानी भर ले आई थी। स्नान के बाद रतन की पुकार हुई। रतन चुपचाप घर के भीतर गई ग्रौर ग्राज्ञा की प्रतीक्षा में उसने एक बार मालिक के मुंह की भ्रोर खामोश होकर देखा । मालिक ने कहा, ''रतन, मेरी जगह पर जो बाबू भ्राएंगे उन्हें मैं बता जाऊंगा कि वे तुभे मेरी ही तरह जतन से रखेंगे। मैं जा रहा हूं इसलिए फिक्र मत कर।" इसमें सन्देह नहीं कि ये बातें अत्यन्त स्नेह-भरे ग्रौर करुए हृदय से निकली थीं, लेकिन नारी-हृदय को कौन समभ सकता है ? रतन ने बहुत दिन तक मालिक की बहुत डांट-फटकार सही है, लेकिन ये कोमल बातें उससे नहीं सही गईं। सहसा वह फफक-फफककर रोने लगी, बोली, "नहीं, नहीं, तुम्हें किसीसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं भी नहीं रहना चाहती हं।"

पोस्टमास्टर ने रतन का ऐसा ग्राचरएा कभी नैहीं देखा था इस-

लिए विस्मित रह गए।

नया पोस्टमास्टर श्राया । उसे सब बातें समभाकर पुराने पोस्ट-मास्टर चलने की तैयारी करने लगे । जाते वक्त रतन को बुलाक्र कहा, "रतन, मैं तुभे कभी कुछ दे नहीं सका हूं । श्राज जाते वक्त तुभे कुछ दिए जा रहा हूं, इससे तेरे कुछ दिनों का काम चल जाएगा।"

ग्रपने राह-खर्च के लिए कुछ रुपये निकालकर तनस्वाह के जितने रुपये थे, जेब से सब निकालकर वे उसे देने लगे। रतन धूल में लोट पड़ी ग्रीर उनके पैर पकड़कर वोली, "दादा, तुम्हारे पांव पड़ती हूं, पांव पड़ती हूं, मुफ्ते कुछ देने की जरूरत नहीं। तुम्हारे पांव पड़ती हूं, मेरे लिए किसीको कुछ सोच करने की जरूरत नहीं।" इतना कहकर वह वहां से दौड़कर भाग गई।

भूतपूर्व पोस्टमास्टर ने एक गहरी सांस ली। फिर कार्पेट का बैग लटकाए, कंघे पर छतरी रखे, मजदूर के सिर पर नीले श्रौर सफेद रंग से चित्रित टीन का बक्सा रखवाकर वे घीरे-घीरे घाट की श्रोर चल दिए।

जब वे नाव पर सवार हुए और नाव छूट गई, वर्षा से फैली हुई नदी धरती के आवेश से निकले आंसुओं की नाई चारों ओर फिलमिलाने लगी, तब हृदय में वे एक गहरी टीस का अनुभव करने लगे। एक मामूली गंवई लड़की का करगा मुखड़ा मानो एक विश्व-व्यापी वृहद् अव्यक्त मर्म-व्यथा बनकर उनके हृदय को व्यथित करने लगा। एक बार बड़ी इच्छा हुई कि 'लौट जाऊं, संसार की गोद से छिटकी हुई उस अनाथ बालिका को साथ लेता आऊं'—लेकिन तब तक बादवान में हवा भर चुकी थी, वर्षा का प्रवाह वेग से वह रहा था, गांव पार कर नदी-किनारे श्मशान दिखाई दे रहा था और वर्ष-प्रवाह पर बहते हुए पथिक के उदास हृदय में इस सत्य का उदय हो रहा था, 'जीवन में ऐसी बिछुड़नें कितनी ही और आएंगी, कितनी ही मौतें आती रहेंगी, इसलिए लौटने से क्या फायदा ? दुनिया में कौन किसका है ?'

किन्तु रतन के मन में किसी भी सत्य का उदय नहीं हुग्रा। वह उस पोस्ट ग्राफिस गृह के चारों ग्रोर केवल ग्रांसू ढरकाती चक्कर लगा रही थी। शौयद उसके मन में क्षीण ग्राशा जाग रही थी कि दादा शायद लौट आवें, और इस बन्धन में फंसी वह किसी तरह भी कहीं दूर नहीं जा सकती थी। हाय रे बुद्धिशून्य मानव-हृदय ! भ्रान्ति किसी तरह से भी मिटती नहीं। युक्तिशास्त्र का विधान बहुत देर में मन में बैठता है। प्रवल प्रमाण का भी अविश्वास कर, भूठी आशा को दोनों बांहों में लपेटकर अपनी छाती से चिपकाए रखा जाए तो वह अन्त में एक दिन सारी नाड़ियों को काटकर हृदय का खून चूसकर भाग जाती है और तभी चेतना आती है। चेतना आने के बाद भी दूसरे भ्रान्तिजाल में फंसने के लिए उसका चित्त व्याकुल होता रहता है।

रचनाकाल : १२६८ वंगाव्द सन् १८६१ ई०

## ४ पड़ोसिन (प्रतिवेशिनी)

मेरी पड़ोसिन बाल-विधवा है। वह मानो शरद ऋतु की श्रोस से भीगा वृन्त-च्युत हर्रीसगार हो। सुहाग-रात की फूलों की सेज के लिए नहीं, वह केवल देव-पूजा के लिए ही उत्सर्गित थी।

मैं उसकी पूजा मन ही मन किया करता था। उसके प्रति मेरा मनोभाव कैसा था, उसे मैं पूजा के ग्रतिरिक्त किसी ग्रन्य सुबोध शब्दों में प्रकट करना नहीं चाहता—दूसरों के सामने कदापि नहीं, श्रपने प्रति भी नहीं।

नवीन माधव मेरा बहुत ही घनिष्ठ एवं प्रिय मित्र है। उसे भी दूस बारे में कुछ मालूम नहीं। श्रौर इस प्रकार मैंने ग्रपने अन्तरतम में जिस श्रावेश को छिपाकर निर्मल बना रखा था उसके लिए भीतर ही भीतर गर्व का अनुभव भी करता था।

किन्तु पहाड़ी नदी की नाई मन का वेग अपने जन्म-शिखर से बंधा नहीं रहना चाहता। किसी भी रास्ते को अपनाकर वह बाहर निकलने की कोशिश करता है। और इसमें अगर वह सफल नहीं हो पाता तो भीतर ही भीतर वेदना को उत्पन्न करता रहता है। इसलिए मैं यह सोच रहा था कि कविता में मैं अपने भाव प्रकट करूंगा। लेकिन कुण्ठा की मारी लेखनी ने किसी तरह से भी आगे बढ़ना न चाहा।

बड़े आश्चर्य का विषय तो यह है कि ठीक इसी समय हमारे मित्र नवीन माधव को अचानक ही प्रबल वेग से किवता लिखने का शौक बढ़ने लगा, मानो अचानक भूडोल आ गया हो।

उस बेचारे पर ऐसी देवी विपत्ति पहले कभी न माई थी, इस

कारण वह इस नई-नवेली हलचल के लिए बिलकुल तैयार न था। उसके पास छन्द, तुक ग्रादि की पूंजी नहीं थी फिर भी उसका दिले छोटा न हुग्रा, यह देखकर मैं दंग रह गया। कविता मानो बुढ़ापे की नई दुलहिन की तरह उसपर हावी हो गई। नवीन माधव को छन्द, तुक ग्रादि की सहायता ग्रौर संशोधन के लिए मेरी शरण लेनी पड़ी।

कविता के विषय नये नहीं थे लेकिन पुराने भी नहीं थे । यानी उन्हें चिरनवीन भी कहा जा सकता है और चिरपुरातन भी। प्रेम की किवताएं थीं प्रियतमा के उद्देश्य में। मैंने उसे एक घक्का लगाते हुए पूछा, "ग्राखिर है कौन, बताग्रो भी।"

नवीन ने हंसकर कहा, ''श्रव भी उनका पता नहीं लगा पाया हं।''

नवीन लेखक को सहयोग देन में मुफे वड़ा सन्तोष मिला। नवीन की काल्पनिक प्रियतमा के प्रति मैंने अपने रुद्ध आवेग का प्रयोग किया। बिना बच्चे की मुर्गी जिस तरह बत्तख बड़ा अंडा पा जाने पर भी उसे छाती के नीचे रखकर सेने लगती है, मैं अभाग भी उसी तरह नवीन माधव के भावों को अपने हृदय का सारा उत्ताप देकरु सेने लग गया। अनाड़ी की रचनाओं का मैं ऐसे जोश-खरोश से संशोधन करने लगा कि वे करीब-करीब पन्द्रह आने मेरी ही रचनाएं बन गईं।

नवीन भ्राश्चर्य से कहता, ''ठीक यही बात तो मैं कहना चहता था पर कह नहीं पाता था। लेकिन तुममें ये सब भाव कहां से ग्रा जाते हैं ?"

मैं भी किव की तरह जवाब देता, "कल्पना से। इसका कारए। यह है कि सत्य नीरव होता है और कल्पना वाचाल होती है। सत्य घटनाएं भावस्रोत को पत्थर की भांति दबा रखती हैं, कल्पना ही उसका मार्ग मुक्त कर देती है।"

नवीन गम्भीर चेहरा लिए कुछ देर सोचता, फिर कहता, "देखें रहा हूं बात कुछ ऐसी ही है। ठीक ही कहते हो।" थोड़ी देर सोचने के बाद फिर कहता, "ठीक ही कहते हो। सही बात है।" पहले ही बता चुका हूं कि मेरे प्रेम में एक प्रकार का कातर संकोच है इसीलिए मैं अपनी जवानी कुछ भी लिख नहीं सका । नवीन को पर्दे की तरह बीच में रखने के बाद ही मेरी लेखनी अपना मुंह खोल सकी है। रचनाएं मानो रस से पूर्ण हो उत्ताप से फटने लगीं। नवीन बोला, "यह तो तुम्हारी ही रचना है। इसे तुम्हारे नाम

से ही प्रकाशित करें।"

मैंने कहा, "भाई, तुमने भी खूब कहा। मूल रचना तो तुम्हारी ही है, मैंने उसमें सिर्फ थोड़ा-सा रहोबदल कर दिया है।"

धीरे-धीरे नवीन भी ऐसा ही समभने लगा।

ज्योतिर्विद जिस प्रकार नक्षत्रोदय की प्रतीक्षा में ग्राकाश की ग्रोर निहारा करता है, मैं भी उसी तरह कभी-कभी ग्रपने वगल के मकान की खिड़की वी ग्रोर देखा करता था—इस वात को ग्रस्वीकार नहीं कर सकता। कभी-कभी भक्त का वह व्याकुल दृष्टिपात सार्थक भी हो जाता। उस कर्मयोगरता ब्रह्मचारिग्गी की सौम्य मुख्थी से शान्तिस्निग्थ ज्योति प्रतिविम्बित हो क्षग्-भर में मेरे सारे चित्त-क्षोभ को दूर कर देती थी।

किन्तु उस दिन सहसा मैंने यह क्या देखा ! मेरे चन्द्रलोक में क्या ग्रब भी ज्वालामुखी जाग रहा है, वहां के जनजून्य समाधि-मग्न गिरि-गह्नर का सारा ग्रग्नि-दाह क्या ग्रभी तक सम्पूर्ण रूप से बुभा नहीं है ?

उस दिन वैशाख के तिपहर को पूर्वोत्तर दिशा में वादल विर रहे थे। उस आसन्न आंधी की मेघ-मंडित रुद्र-दीप्ति में मेरी पड़ोसिन खिड़की के पास अकेली खड़ी थी। उस दिन उसकी शून्य में निमन्न घनी काली आंखों में मैंने दूर तक फैली हुई एक वेदना देखी।

तो है, — मेरे उस चन्द्रलोक में अब भी उत्ताप है। अब भी वहां गर्म सांसों का पवन बहता है। वह देवताओं के लिए नहीं, मनुष्य के लिए ही है।

उस दिन उस आंधी के प्रकाश में, उसकी दोनों आंखों की विशाल व्याकुलता, व्याप पक्षी की नाई उड़ी चली जा रही थी। स्वर्ग की श्रोर नहीं, मानव-हृदय के नीड़ की श्रोर।

उत्सुक ग्राकांक्षा से दीप्त उस दृष्टि को देखने के बाद मेरे लिए

श्रपने श्रशान्त चित्त को काबू रखना मुश्किल हो गया। तब फिर केवल दूसरे की कच्ची अनगढ़ किवताओं के संशोधन से मन नहीं भरा, मेरे अन्दर भी किसी प्रकार का काम करने की चंचलता पैदा हो गई।

तव मैंने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि बंगाल में भी विधवा-विवाह प्रचलित करने के लिए मैं अपनी सारी प्रचेष्टा का प्रयोग करूंगा । केवल व्याख्यान और लेख लिखकर ही नहीं, आर्थिक के सहायता देने के लिए भी मैं आगे बढ़ा।

नवीन मेरे साथ बहस करने लगा। उसने कहा, "चिर-वैधव्य में एक पित्र शान्ति है, एकादशी की धुंघली चांदनी से प्रकाशित समाधि-भूमि की तरह उसमें एक महान रमगीयता है। क्या वह विवाह की संभावना-मात्र से नष्ट नहीं हो जाएगी?"

ऐसी कवित्व की बातें सुनते ही मुभे गुस्सा ग्राजाता है। ग्रकाल में खाने के ग्रभाव से जो व्यक्ति घुल-घुलकर मर रहा हो, उसके पास भोजन से हट्टा-कट्टा कोई व्यक्ति ग्राकर यदि भोजन की भौतिकता के प्रति घृगा प्रकट करता हुग्रा फूल की सुगन्य ग्रौर पक्षियों के गीत से उस मुमूर्ण का पेट भरना चाहे तो वह कैसा लगता है?

मैंन गुस्से में श्राकर कहा, "मुनो नवीन, कलाकार कहते हैं कि खंडहर का भी एक सौन्दर्य होता है। लेकिन किसी घर को केवल चित्र के रूप में देखने से ही काम नहीं चलता, चूंकि उस घर में रहना पड़ता है, कलाकार कुछ भी कहता रहे, उस घर की मरम्मत जरूरी है। वैघव्य के बारे में, दूर बैठकर तुम चाहे कितनी ही किवताएं लिखना चाहो, किन्तु यह तुम्हें याद रखना चाहिए कि उसमें श्राकां-क्षाश्रों से भरा एक मानव-हृदय अपनी विचित्र वेदना लिए वास करता

मेरा ख्याल था कि नवीन को मैं किसी भी तरह अपने दल में नहीं खींच सकूंगा, इसीलिए उस दिन कुछ ज्यादा गर्मी के साथ मैं बातें कर रहा था। लेकिन सहसा मैंने देखा कि मेरे भाषएा के अन्त, में उसने एक गहरी सांस ली और मेरी सारी वातें मान लीं। मुफे और भी बहुत-सी अच्छी-अच्छी बातें करनी थीं पर उसने उसका मौका ही नहीं दिया।

६४

लगभग हफ्ते-भर के बाद नवीन ने ब्राकर कहा, "तुम ब्रगर मदद करो तो मैं खुद विधवा-विवाह करने को तैयार हूं।"

मेरी सर्फ में यह बात आ गई कि उसकी प्रियतमा काल्पिक नहीं है। कुछ अरसे से वह एक विधवा नारी को दूर से प्यार करता रहा है, पर किसीसे उसने यह प्रकट नहीं किया। जिस मासिक पत्र में नवीन की, उर्फ मेरी कविताएं प्रकाशित होती थीं, वे पत्रिकाएं ठीक जगह पर पहुंच जाया करती थीं। वे कविताएं व्यर्थ नहीं गईं। विना मेल-मुलाकात किए ही हृदय आकर्षित करने का यह उपाय मेरे मित्र ने ढुंढ निकाला था।

लेकिन नवीन का कहना है कि उसने कोई पड्यंत्र कर ऐसी तरकीव निकाली हो, सो बात नहीं। यहां तक कि उसका ख्याल था कि वह विधवा पढ़ना भी नहीं जानती। मासिक पत्रिका विना मूल्य विधवा के भाई के नाम वह भिजवा देता था। वह केवल मन को तसल्ली-भर देने का पागलपन था। उसे ऐसा लगता था कि देवता के लिए पुष्पांजलि चढ़ाई जा रही है; वे जानें यान जानें, स्वीकार करें यान स्वीकार करें।

कई वहानों के जरिये विषवा के भाई से नवीन ने मित्रता कर ली थी। नवीन का कहना है कि इसमें भी उसका कोई उद्देश्य न था। जिससे प्रेम किया जाए उसके निकट-सम्बन्धियों का संग भी मधुर लगता है।

श्रन्त में भाई सख्त वीमार पड़ा तो इस सिलसिले में बहिन के साथ उसकी भेंट कैसे हुई—वह एक लम्बी कथा है। किव के साथ किवता में विश्वत विषय का प्रत्यक्ष परिचय हो जाने के बाद किवता के सम्बन्ध में दोनों में बड़ी चर्चा हो चुकी थी। श्रौर यह चर्चा छपी हुई किवताश्रों में ही सीमित थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता।

हाल में मुक्तसे वहस में हारकर नवीन ने उस विधवा से मिलकर उससे विवाह का प्रस्ताव किया है। पहले-पहल उसे किसी प्रकार से भी सम्मति न मिली। तब नवीन ने मेरी सारी युक्तियों का प्रयोग कर श्रीर उसके सूर्य ग्रपनी श्रांखों के दो-चार बूंद श्रांसू मिलाकर उसे सम्पूर्ण रूप से हरा दिया है। श्रव सब कुछ तय है, केवल विधवा के ग्रभिभावक यानी उसके फूफा कुछ रुपया चाहते हैं। मैंने कहा, "ग्रभी लो।"

• नवीन वोला, "इसके अलावा एक वात और है। शादी के वाद पिताजी पांच-छः महीने तक जरूर खर्चा देना वन्द कर देंगे और तब तक दोनों का खर्च निभाने के लिए तुम्हें इन्तजाम करना होगा।" मैंने मुंह से कुछ न कहकर एक चैक काट दिया और कहा, "अव उसका नाम तो वताओ। मेरे साथ जव तुम्हारी कोई प्रतियोगिता नहीं तो परिचय देने में तुम्हें किस वात का डर है ? मैं तुम्हें छूकर सौगन्य खाता हूं कि उनके नाम कोई किवता नहीं लिख्ंगा—और अगर लिखं भी तो उनके भाई के पास न भेजकर तुम्हारे पास भेज दिया करूंगा।"

नवीन ने कहा, ''श्ररे, इसके लिए मुभे कोई डर नहीं। विधवा-विवाह की लाज से वह गड़ी जा रही है इसलिए उसने तुम लोगों से इस बारे में कोई चर्चा करने को बार-बार मना कर दिया है। पर श्रव छिपाना वेकार है। वह तुम्हारी ही पड़ोसिन है, उन्नीस नम्बर में रहती है।''

ग्रगर मेरा हृद्धिंड लोहे का वायलर होता तो उसी क्षण धक् से फट जाता। मैंने पूछा, "विधवा-विवाह से उसे कोई एतराज नहीं है ?"

नवीन ने हंसकर कहा, "फिलहाल तो कोई एतराज नहीं है।" मैंने पूछा, "सिर्फ कविताएं पढ़कर ही वह मुख हो गई?" नवीन ने कहा, "क्यों, मेरी वे कविताएं कुछ बुरी तो थीं नहीं।" मैंने मन ही मन कहा, 'धिक्कार है।'

धिक्कार किसे ? उन्हें, मुभे या विधाता को ? लेकिन धिक्कार है।

रचनाकाल : सन् १६०१ ई० वालकों के सरदार फटिक चक्रवर्ती के दिमाग में भट एक नई लहर दौड़ गई। नदी के किनारे एक बहुत बड़ा साखू का लट्टा मस्तूल बनने की प्रतीक्षा में पड़ा था। यह तय हुम्रा कि उसे सब लड़के मिलकर लुड़काकर ले चलें।

जिस ग्रादमी की लकड़ी है, जरूरत के वक्त उसे कितना ग्राश्चर्य होगा, भूंभलाहट होगी ग्रौर परेशानी होगी, इसको विचारकर लड़कों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव का ग्रनुमोदन किया।

कमर बांधकर सभी लोग जब इस काम में लगते को तैयार हो रहे थे तब फटिक का सबसे छोटा भाई माखनलाल बड़ी गम्भीरता से उस लट्ठे पर जाकर बैठ गया। लड़के उसकी यह उदार उदा-सीनता देखकर कुछ दुखित हो गए।

एक ने आकर डरते-डरते उसे तिनक धकेला भी, पर वह जरा भी विचलित न हुआ। वह असमय-तत्वज्ञानी मानव सभी प्रकार के खेलकूदों की सारशून्यता के बारे में चुपचाप बैठा चिन्तन करता रहा।

फटिक ने आकर रोब जताकर घुड़की लगाई, "सुन, मार खा जाएगा, वरना उठ भटपट।"

इसपर वह श्रौर भी जरा हिल-डुलकर स्थायी रूप से उस ग्रासन पर जमकर बैठ गया।

एसी दशा में, सर्वसाधारण के सामने अपने नेता-सम्मान की रक्षा के लिए फटिक का कर्तव्य था कि वह अपने ढीठ भाई के गाल पर एक तमाबा जड़ दे; पर उसे हिम्मत न पड़ी। फिर उसने ऐसा मुंह बनाया मानो वह चाहे तो उसे अभी दुरुस्त कर दे, लेकिन नहीं करेगा क्योंकि पहले से भी ग्रौर बिह्या खेल उसके दिमाग में ग्राया है शौर वह ज्यादा मजेदार खेल है। उसने प्रस्ताव किया कि माखन-समेत उस लट्ठे को लुढ़काया जाए।

माखन ने सोचा, इसमें उसका गौरव ही है, किन्तु ग्रन्य पार्थिव गौरवों की तरह इसके संग चलनेवाली विपत्तियों की भी कोई सम्भा-वना है यह बात उसके या ग्रीर किसीके भी ख्याल में नहीं ग्राई।

लड़कों ने कमर बांधकर लुड़काना शुरू किया — "मारो ठेला है-इ-ग्रो, शाबाश जवान हे-इ-यो।" लट्ठा एक चक्कर घूम भी न पाया कि माखन ग्रपने गाम्भीर्य, गौरव ग्रौर तत्वज्ञान-समेत धरती पर ग्रा गया।

बेल के ग्रारम्भ में ही ऐसा ग्राशातीत फल पाकर दूसरे लड़के बहुत खुश हो उठे, लेकिन फटिक कुछ घवरा-सा गया। माखन भट ग्रपनी भूमि-शय्या छोड़ फटिक पर ट्रट पड़ा श्रीर ग्रन्थे की तरह ताबड़-तोड़ मारने लगा। उसका नाक-मुंह नोच-खसोटकर रोते-रोते घर की ग्रीर चला गया। खेल उखड़ गया।

चन्द कांस उखाड़कर उसे हाथ में लिए एक ग्रघडूबी नाव की गलही पर जाकर फटिक बैठ गया ग्रौर चुपचाप बैठा-बैठा कांस की जड़ चवाने लगा।

इतने में एक परदेसी नाव आकर घाट पर लगी। उसमें से खिचड़ी मूंछें और पके वाल लिए एक अधेड़ सज्जन उतर आए। उन्होंने बालक से पूछा, "चक्रवर्तियों का घर कहां है वच्चा ?"

लड़के ने कांस चवाते हुए कहा, "वो उघर।" लेकिन किस स्रोर उसने इशारा किया, कोई समक्ष न सका।

सज्जन ने फिर पूछा, "किघर ?"

उसने कहा, "मालूम नहीं।" इतना कहकर पहले की तरह वह धास की जड़ से रस ग्रह्ण करने लगा। वे बावू तब दूसरे लोगों की सहायता लेकर चक्रवर्तियों के घर की तलाश में चले।

थोड़ी ही देर में बाघा बाग्दी ने आकर कहा, "फटिक भैया, मांजी वुला रही हैं।"

फटिक ने कहा, "नहीं जाऊंगा।"

वाघा ने उसे जबर्दस्ती गोद में उठा लिया ग्रौर फटिक मारे खीभ के व्यर्थ ही हाथ-पैर पटकता रहा।

फटिक को देखते ही मां आग-बबूला-सी हो गई, बोली, "फिर तुने माखन को मारा है।"

फटिक ने कहा, "नहीं, मैंने नहीं मारा।"

"फिर भूठ वकता है।"

"कभी नहीं मारा। माखन से पूछो।"

माखन से पूछते ही उसने पहले की हुई शिकायत का समर्थन करते हुए कहा, "हां, मारा है।"

श्रव फटिक से न सहा गया। तेजी से लपककर उसने माखन के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया, श्रौर कहा, "फिर भूठ।"

मां ने माखन का पक्ष लेकर फटिक को जोर से भक्तभोर डाला ग्राँर एसकी पीठ पर दो-तीन थप्पड़ लगा दिए। फटिक ने मां को इकेल दिया।

गां ने चिल्लाकर कहा, ''ग्रयं, तू मेरे बदन पर हाथ उठाता है।" ऐसे ही समय वे ग्रधेड़ सज्जन घर में ग्राकर बोले, ''क्या हो रहा है तुम लोगों में ?"

फटिंक की मां विस्मय ग्रीर ग्रानन्द से विह्नल हो बोल पड़ी, "ग्ररे! यह तो दादा ग्रा गए। कब ग्राए दादा ?" कहकर उन्होंने भाई को प्रसाम किया।

बहुत दिन हुए दादा नौकरी करने पछांह गए थे। इस बीच फटिक की मां के दो बच्चे हुए थे, वे बच्चे काफी बड़े हो गए थे। उनके पति का देहान्त हो गया था; लेकिन दादा एक वार भी अपनी बहिन से मिलने नहीं आए। आज बहुत दिनों के बाद छुट्टी पाकर विश्वम्भर बाबू अपनी बहिन से मिलने आए हैं।

कुछ दिन बड़े समारोह से बीते। अन्त में विदा होने के दो-एक दिन पहले विश्वमभर बाबू ने अपनी विहन से बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और उनके मानसिक विकास के बारे में पूछा। जवाब में उन्हें सुनने को मिला कि फटिक कहना नहीं मानता, नटखट और शैतान है, पढ़ने में घ्यान नहीं देता और माखन शान्त और सुशील है और पढ़ने-

लिखने में भी तेज है।

उनकी बहिन ने कहा, "फटिक के मारे तंग भ्रा गई हूं।"

सुनकर विश्वस्भर बाबू ने प्रस्ताव रखा कि वे फटिक को कलकत्ता ले जाएंगे और अपने पास रखकर उसकी शिक्षा का प्रवन्ध करेंगे। विधवा इस प्रस्ताव पर अनायास ही राजी हो गई।

उन्होंने फटिक से पूछा, "क्यों रे फटिक, मामा के साथ कलकता। जाएगा ?"

फटिक ने उछलकर कहा, "जाऊंगा।"

हालांकि फटिक को बिदा करने में उसकी मां को कोई श्रापत्ति न थी, क्योंकि उसको सदा यह डर बना रहता था कि किसी न किसी दिन वह माखन को पानी में न ढकेल दे या सिर ही न फोड़ दे या श्रीर कोई दुर्घटना न कर बैठे। फिर भी फटिक के चले जाने का ऐसा श्राग्रह देखकर उसका मन पीड़ा से भर उठा।

श्रीर फटिक ने 'मामा कब जाग्रोगे, किस वक्त रवाना होगे' पूछते-पूछते मामा को तंग कर डाला। मारे खुशी के उसे रात को नींद नहीं श्राई।

ग्रन्त में रवाना होते वक्त ख़ुशी की उदारता से वह ग्रपनी बंसी, पतंग ग्रीर चर्खी माखनको पुक्त-दर-पुक्त भोग करने का पूरा ग्रधिकार देते हुए सौंप गया।

कलकत्ता में निनहाल पहुंचकर सबसे पहले मामी से भेंट हुई। अपने परिवार की अनावश्यक संख्यावृद्धि से मामी खुश हुई थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वह अपने तीन लड़कों को लेकर अपनी रुचि के अनुसार गृहस्थी चला रही थी, सहसा इसके बीच एक तेरह साल के अपरिचित, अशिक्षित देहाती लड़के को छोड़ देने से घर में एक विप्लव की संभावना-सी हो जाती है। विश्वम्भर की अवस्था इतनी हो चुकी है फिर भी उसे तिनक भी अक्ल न आई।

खास तौर से तेरह-चौदह साल के लड़के के समान संसार में दूसरी कोई बला ही नहीं है। न तो वह घर की शोभा है और न वह घर के किसी काम में स्राता है। न तो उसे देखकर स्नेह ही उभड़ता है श्रौर न उसकी सोहवत ही किसीके लिए सुखकर होती है। उसके मुंह से श्रघंस्फुट तोतली वोली निकले तो लोग समर्फेंगे कि वह वन रहा है, साफ-साफ स्पष्ट वातें करने लगे तो लोग कहेंगे कि वह बुजुर्गों की नकल करता है श्रौर उसका वात करना ही ढिठाई है। श्रचानक कपड़ों-लत्तों के नाप का कुछ भी ख्याल न कर बड़े ही भद्दें ढंग से उसका बढ़ते जाना भी लोगों की निगाह में एक वाहियात उदंडता-सी लगती है। उसके बचपन की कोमलता श्रौर कंठ की मिठास यदि नहीं बनी रहती है तो लोग इसके लिए उसीको श्रपराधी बनाए बिना नहीं रह सकते। बचपन श्रौर जवानी के बहुत-से दोष माफ किए जा सकते हैं, किन्तु इस श्रवस्था का कोई स्वाभाविक सहज दोष भी श्रसहनीय-सा लगता है।

श्रौर वह खुद भी मन ही मन समभने लगता है कि दुनिया में कहीं पर भी किसीसे उसकी पटरी नहीं बैठ रही है श्रौर इस कारण अपने अस्तित्व के वारे में वह सदा लिजत श्रौर क्षमाप्रार्थी बना रहता है। हालांकि इसी उम्र में स्नेह पाने के लिए मन में तिनक श्रधिक व्याकुलता होती है। इस समय श्रगर वह किसी सहृदय व्यक्ति से स्नेह-प्यार, लाड़-दुलार या साहचर्य पा जाए तो उसके निकट वह विकसा जाता है। किन्तु उससे कोई लाड़-प्यार करने का साहस भी नहीं करता क्योंकि श्राम लोगों की निगाह में वह सिर चढ़ाने के समान समभा जाता है। इसलिए उसका रूप-रंग श्रौर हाव-भाव कुछ-कुछ विन-मालिक के राह के कुत्ते जैसा हो जाता है।

इसलिए, ऐसी दशा में, मां के घर के सिवा कोई भी अनजान जगह बालक के लिए नरक के समान होती है। चारों ओर का स्नेह-शून्य अनचाहापन उसके पग-पग पर कांटों की तरह चुभता रहता है। आम तौर से इस उम्र में नारी-जाति किसी एक श्रेष्ठ स्वर्ग-लोक की दुर्लभ प्राणी-सी लगती है और इसीलिए किसी नारी से उपेक्षा का होना उसके लिए बड़ा ही श्रसहनीय हो जाता है।

फटिक को सबसे ज्यादा यह बात ग्रखरने लगी कि वह मामी की स्नेहशून्य ग्रांखों में किसी ग्रशुभ ग्रह-सा खटकने लगा है। कभी-कभी ग्रगर मामी उससे किसी काम के लिए कहती, तो वह मारे खुशी के कूला नहीं समाता और उस खुशी के मारे वह जरूरत से ज्यादा काम कर डालता था। अन्त में जब मामी उसके उत्साह को कुचलती हुई कहती, "वस, ग्रव रहने दो, काफी हो गया है। ग्रव जाकर ग्रपने काम में ध्यान दो। जाग्रो, पड़ो-लिखो।" —तव उसे ग्रपनी मान-सिक उन्नित के प्रति मामी का इतना ग्रधिक ख्याल कठोर निर्दयी ग्रन्याय-सा लगने लगता।

घर में ऐसा अनादर था और वाहर भी सांस लेने की कोई जगह न थी। चारों भ्रोर दीवारों से घिरे रहते-रहते उसे वार-वार केवल अपना गांव ही याद भ्राने लगता।

बहुत बड़ी-सी पतंग को उड़ाने के लिए वह बड़ा-सा मैदान, अपने बनाए हुए अर्थहीन गीत को मनमाने राग में अलापते हुए उद्देय-हीन भटकने के लिए वह नदी का तट, दिन में जब जी में आया तब कूदकर तैरने के लिए वह संकरी-सी नदी, अपना वह लड़कों का गिरोह, ऊधम और आजादी सब कुछ उसे आकर्षित करते थे। किन्तु सबसे बढ़कर वह अत्याचारी-अन्यायी मां उसके वेबस मन को दिन-रात अपनी और आकर्षित करती रहती थी।

पशुम्रों-सा एक सहज प्रेम, सिर्फ निकट जाने की एक ग्रन्थ-प्रवृत्ति, केवल एक ग्रनदेखे के लिए ग्रन्थक्त न्याकुलता, गोधूली के समय मां से बिछुड़े बछड़े की तरह एक हृदय से निकला हुम्रा मां-मां पुकारता हुम्रा मौन क्रन्दन—यही सब उस लज्जित, शंकित, दुबले, लम्बे, बुदसूरत बालक के हृदय में केवल उमड़ते ही रहते थे।

स्कूल में इतना मूर्ख और पढ़ने से जी चुरानेवाला कोई दूसरा लड़का नहीं था। कोई भी वात पूछने पर वह मुंह वाए खड़ा रहता था। मास्टर जब मारना शुरू करते, तो वह वोभ से लदे थके गधे की तरह चुपचाप सब सह लेता। लड़कों को जब खेलने की छुट्टी मिलती, तब वह खिड़की के पास खड़ा-खड़ा दूर के मकानों की छतों को देखा करता था। जब दोपहर की उस घूप में किसी मकान की छत पर दो-एक लड़के-लड़कियां खेल के बहाने दिखाई पड़ जाते, तो उसका दिल बेचैन हो उठता था।

एक दिन उसने मन में हुढ़ निश्चय कर वड़ी ही बीहम्मत बांध-

कर मामा से पूछा था, "मामा, मां के पास कव जाऊंगा?" मामा ने कहा था, "स्कूल में छुट्टी होने दो। कातिक में दुर्गापूजा की छुट्टी होगी। ग्रभी तो वहुत दिन हैं।"

एक दिन फटिक से स्कूल की किताबें खो गई। एक तो योंही पाठ याद नहीं होता, तिसपर किताबें खोकर वह एकदम असहाय-सा हो गया। मास्टर साहव रोज उसे वेथड़क मारने-पीटने और उसकी वेइज्जती करने लगे। स्कूल में उसकी ऐसी दशा हुई कि उसके ममेरे भाई भी उसके साथ अपना सम्बन्ध स्वीकार करने में लज्जा का अनुभव करने लगे। फटिक की किसी भी वेइज्जती पर वे दूसरे लड़कों से अधिक दिखा-दिखाकर अपनी खुशी जाहिर करते थे।

जब उससे आगे और न सहा गया तो एक दिन अपराधी-सा बना अपनी मामी के सामने जाकर उसने कहा, ''मेरी कितावें खो गई हैं।"

मामी ने होंठों के छोर पर गुस्से की रेखा ग्रंकित करते हुए कहा, ''ग्रच्छा ही किया है। मैं तुम्हारे लिए महीने में पांच-पांच बार कितावें नहीं खरीदवा सकती।''

फटिक बिना कुछ कहे चुपचाप लौट श्राया । वह दूसरों का पैसा बर्बाद कर रहा है, यह ख्याल कर वह श्रपनी मां पर वहुत कुपित हो उठा । श्रपनी हीनता श्रौर दीनता से वह मिट्टी में गड़-सा गया ।

स्कूल से लौटकर उसी दिन रात को उसका सिर दुखने लगा श्रीर बदन सुरसुराने लगा। वह समक्ष गया कि उसे दुखार चढ़ रहा है। साथ ही वह यह अनुभव करने लगा कि वीमार हो जाने पर मामी के लिए वह एक फालतू और व्यर्थ आफत बन जाएगा। वह अनुभव कर रहा था कि मामी इस बीमारी को किस प्रकार अनावश्यक उपद्रव के रूप में देखेगी। वीमारी के समय ऐसे निकम्मे-बुद्धू वालक को दुनिया में अपनी मां के सिवा किसी और से सेवा मिल सकती है, -यह सोचते हुए भी उसे शर्म आने लगी।

श्रगले दिन सवेरे फटिक फिर कहीं दिखाई न पड़ा। चारों श्रोर पड़ोसियों के घरों को ढूंढ़कर उसका कहीं पता न लगा।

उस दिन, रात से ही सावन की मूसलघार वर्षा हो रही थी।

इसलिए उसे ढूंढ़ने में लोगों को नाहक बहुत भीगना पड़ा। ग्रन्त में कहीं जब उसका पता न लगा तो विश्वम्भर बाबू ने थाने में खबर दे दी।

ं दिन-भर के बाद शाम को एक गाड़ी विश्वम्भर बाबू के मकान के सामने ग्राकर खड़ी हो गई। उस समय भी लगातार बारिश हो रही थी ग्रीर सड़क पर घुटने तक पानी भरा हुन्ना था।

पुलिस के दो सिपाहियों ने मिलकर फटिक को गाड़ी से उतारा ग्रीर विश्वम्भर बावू के पास पहुंचाया । सिर से पैर तक उसका पूरा शरीर भीगा हुग्रा था, बदन-भर में कीचड़ लगा हुग्रा था, मुंह ग्रीर ग्रांखें लाल-लाल हो गई थीं ग्रीर वह थर-थर कांप रहा था। विश्वम्भर बाबू उसे गोद में उठाकर भीतर ले गए।

मामी उसे देखते ही बोल पड़ीं, "क्यों जी, पराये लड़के के लिए क्यों जान आफत में डाले हुए हो ? उसे उसके घर क्यों नहीं भेज देते ?"

वास्तव में, दिन-भर इसी फिक्र में उन्होंने ठीक तरह से कुछ खाया-पिया भी न था और ग्रपने लड़कों पर भी नाहक काफी गुस्सा उतार चुकी थीं।

फटिक रो पड़ा, वोला, "मैं तो मां के पास जा रहा था । यही लोग मुभे लोटा लाए हैं।"

लड़के का बुखार काफी तेज हो गया । रात-भर स्राय-बाय बकता रहा। विश्वम्भर वाबू डाक्टर ले स्राए।

फटिक ने एक बार अपनी लाल-लाल ग्रांखें खोलकर ऊपर छत की घन्नियों की ग्रोर सूनी निगाहों से देखा ग्रीर कहा, "मामाजी, मेरी छुट्टी हो गई है क्या ?"

विश्वम्भर वाबू ने रूमाल से आंसू पोंछे। उसके बाद स्नेह से फटिक के बुखार से जलते हुए दुबले हाथ को अपने हाथों में लिए उसके पास बैठे रहे।

फटिक फिर वड़बड़ाने लगा, "मां, मुभे मत मारो मां! सच ब बता रहा हूं कि मैंने कुछ नहीं किया मां!"

दूसरे दिन कुछ देर के लिए होश में ग्राकर कटिक किसीकी

श्राशा में कमरे में चारों श्रोर पथराई श्रांखों से देखता रहा। निराश हो चुपचाप दीवार की श्रोर करवट लेकर वह लेट गया।

विश्वम्भर वावू ने उसके मन की बात ताड़ ली और उसके कान के पास मुंह ले जाकर घीमी आवाज में कहा, "फटिक, तेरी मां को बुलवाया है बेटा।"

उसके वादवाला दिन भी गुजर गया। डाक्टर ने चिन्तित ग्रौर उदास ढंग से कहा कि हालत बहुत खराब है।

विश्वम्भर वावू टिमटिमाती हुई वत्ती की रोशनी में रोगी के सिरहाने बैठकर फटिक की मां के लिए हर क्षरण प्रतीक्षा करते रहे।

फटिक जहाज के खलासियों की तरह, उन्होंके स्वर में कहने लगा, "एक वांग्रो मिला नहीं । दो वांग्रों मिला ऽ ऽ नहीं।" कलकता को ग्राते वक्त कुछ रास्ता उसे स्टीमर में ग्राना पड़ा था। उसी स्टीमर के खलासी रस्सी डालकर गाने के स्वर में पानी की गहराई नापते थे। फटिक भी ग्रपनी वड़वड़ाहट के भोंके में उन्होंके स्वरों में नकल करता हुग्रा करुग्रा स्वर में पानी की गहराई जैसे नाप रहा था। जिस ग्रपार समुद्र में वालक यात्रा कर रहा था, वहां कहीं पर भी रस्सी डालकर उसे उसकी थाह नहीं मिल रही थी।

ऐसे ही समय फटिक की मां ग्रांघी की तरह कमरे में ग्रा पहुंची ग्रौर ऊंचे स्वर में रो पड़ी। विश्वम्भर ने बड़ी मुश्किल से बहिन के क्रन्दन को रोका तो वह ग्रपने फटिक के बिस्तर पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी ग्रौर जोर-जोर से पुकारने लगी, "फटिक, मेरे लाल, मेरे मुन्ना, मेरे बेटा!"

फटिक ने मानो बड़ी श्रासानी से इस पुकार का जवाब दिया, श्रयं !''
मां ने फिर पुकारा, "ग्ररे मेरा बेटा फटिक रे! मेरा बचुवा रे!''
फटिक ने घीरे करवट ली श्रीर किसी विशेष व्यक्ति की ग्रोर लक्ष्य न करते हुए धीमे श्रीर गम्भीर स्वर में कहा, "मां, श्रव मेरी हो गई मां! श्रव में घर जा रहा हं मां!"

रचनाकाल : पूस-१२६६ वंगाव्द सन् १८६२ ईैं०

## नयनजोड़ के वाबू

(ठाकुर्दा)

नयनजोड़ के जमींदार किसी जमाने में 'वावू' नाम से मशहूर थे। उस जमाने की 'वावूगीरी' का ग्रादर्श वहुत सीघा नहीं था। ग्राज-कल जैसे राजा या रायवहादुर का खिताब पाने के लिए बहुत-से भोज-दावतें, नाच, युड़दौड़, सलाम ग्रीर सिफारिश का सहारा लेना पड़ता है, वैसे ही उस जमाने में ग्राम जनता से 'वावू' उपाधि पाने के लिए काफी कष्टकर तपस्या करनी पड़ती थी।

हमारे नयनजोड़ के वाबू लोग किनारी फाड़ने के बाद ढाके की घोती पहनते थे, क्योंकि उसकी किनारी के खुरदरेपन से उनकी कोमल बाबूगीरी को व्यथा पहुंचती थी। वे लोग लाख रुपया खर्च करके बिल्ली के बच्चों की शादी किया करते थे और कहा जाता है कि एक बार किसी उत्सव के मौके पर दिन को रात बनाने की प्रतिज्ञा पूरी करने में इन लोगों ने अनिगनत बत्तियां जलाकर सूर्य-किरएों की नकल करते हुए उत्पर से चांदी के सच्चे गोटों की वर्षा कराई थी।

इसीसे सब लोग समक्त जाएंगे कि उस जमाने के बाबुग्नों की रईसी वंशानुक्रम से स्थायी नहीं हो सकती थी। बहुत-सी बत्तियोंवाले दीपक की तरह ये लोग प्रपना तेल बड़े ठाट-बाट से जलाकर थोड़े ही ग्ररसे में खत्म कर दिया करते थे।

हमारे कैलाशचन्द्र राय चौघरी नयनजोड़ के उस प्रस्यात बाबू खानदान के एक बुक्ते हुए बाबू हैं। जिस समय इनका जन्म हुम्रा था, तेल दीपक के तल में ही वाकी रह गया था। इनके पिता की मृत्यु के बाद नयनजोड़ की बाबूगीरी श्राद्ध-शान्ति के कई एक ग्रसाधारए।

१. रईस का पर्यायवाचक,

श्रनुष्ठानों से श्रपनी श्रन्तिम ज्योति विखेरकर श्रचानक बुक्त गई। सभी जर-जायदाद कर्ज के कारण विक गई, जो कुछ थोड़ा-बहुत बचा-खुचा रहा उनसे वाप-दादों का यश वनाए रखना श्रसम्भव, हो गया।

इसिनए नयनकोड़ छोड़कर अपने पुत्र को साथ लेकर कैलाश बाबू कलकत्ता आकर रहने लगे। और वह पुत्र भी अपनी एक बेटी और इस हतगौरव परिवार को पीछे छोड़ परलोक सिधार गया।

हम लोग उनके कलकत्ता के पड़ोसी हैं। हमारा इतिहास उनसे विलकुल ही उलटा है। मेरे पिता ने ग्रपने प्रयास से धन कमाया था। वे कभी घुटनों से नीची घोती नहीं पहनते थे, कौड़ी-कौड़ी का हिसाब रखते थे ग्रौर उन्हें वाबू-उपाधि पाने की कोई लालसा नहीं थी। इस कारणा में, उनका इकलौता वेटा, उनका ग्राभारी हूं। मेरा विचार है कि मैं जो पढ़-लिखकर शिक्षित बन गया हूं ग्रौर ग्रपने प्राणा ग्रौर सम्मान की रक्षा के योग्य पर्याप्त धन विना प्रयास के पा गया हूं, इतना ही मेरे लिए परम गौरव का विषय है। झून्य भंडारवाली पुरतेनी 'वाबूगीरी' के उज्ज्वल इतिहास की ग्रपेक्षा लोहे की तिजोरी में रखे कम्पनी के कामज (प्रामेसरी ग्रौर करेंसी नोट) मेरे लिए ग्रिधक मूल्यवान हैं।

दायद इसी कारण जब कैलाश वाबू अपने पूर्व-गौरव के दिवालिया बैंक पर मनमाने लम्बे-चौड़े चैक काटा करते थे, तब मुभे वह अत्यन्त असह्य लगने लगता था। मुभे ऐसा लगता था कि मेरे पिताजी ने चूंकि अपने हायों से घन कमाया है इसलिए कैलाश वाबू शायद मन ही मन हमारी अवज्ञा करते हैं। मुभे इस बात पर गुस्सा आ जाता और मैं सोचता कि दोनों में से अवज्ञा के योग्य कौन है? जिस व्यक्ति ने जीवन-भर कठोर त्याग स्वीकार कर, तरह-तरह के प्रलोभनों को पार कर, लौकिक तुच्छ प्रशंसा की अवहेलना कर, अथक परिश्रम और सतर्क बुद्धि के द्वारा सारी प्रतिकृत बाधाओं को जीतकर एक-एक चांदी की तह को समेटते हुए दौलत का एक ऊंचा 'पिरामिड' निपट अकेले अपने हाथों से बना डाला है, वह केवल इसी कारण कि घुटनों से नीची घोती उन्होंने नहीं पहनी। मामूली व्यक्ति अपने को

इस प्रकार से बना ले—यह ग्रसम्भव है।

तब मेरी उम्र कम थी इसलिए ऐसी वहस किया करता था ग्रौर गुस्से में भी ग्रा जाता था। ग्रव मेरी उम्र ज्यादा हो गई है ग्रौर ग्रव मैं सोचा करता हूं, इसमें नुकसान ही क्या है ? मेरे पास तो काफी जायदाद है, मुक्ते किस बात की कमी है ? जिसके पास कुछ भी नहीं है, वह ग्रगर ग्रहंकार करके सुखी होता हो तो दमड़ी-भर का भी मेरा नुकसान नहीं होता, विल्क उस बेचारे को इससे ग्रगर कुछ सन्तोष मिलता है तो मिलने दो।

यह भी मैंने गौर किया कि मेरे सिवा ग्रौर कोई कैलाश बाबू पर नाराज नहीं होता । इसका कारण यह था कि इतना निरीह व्यक्ति ग्राम तौर से देखने में नहीं ग्राता । क्रिया-कर्म ग्रौर सुख-दु:ख में पड़ोसियों से उनका पूरा सम्पर्कथा । वच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी-से, मुलाकात होते ही वे हंसते हुऐ प्रिय सम्भाषण करते ग्रौर हरएक से उसके सारे सम्बन्धियों का कुशल-मंगल पूछने के उपरान्त ही उनका शिष्टाचार दम लेता था । यही कारण है कि किसीके साथ उनकी भेंट होते ही एक लम्बी प्रश्नमाला की सृष्टि हो जाती—"कहिए, कुशल से तो हैं? शशी का क्या हाल है? हमारे वड़े बाबू तो कुशल से हैं न? सुना था, मधु के लड़के को बुखार ग्रा गया है, ग्रब तो ठीक है न? हरिचरण बाबू को बहुत दिनों से नहीं देखा, खैरियत से तो हैं? तुम लोगों के राखाल का क्या हाल-चाल है? ग्रौर घर में बाल-बच्चे तो सब खैरियत से हैं?" इत्यादि ।

कैलाश वाबू बड़े साफ-सुथरे व्यक्ति हैं। कपड़े-लत्ते उनके पास ज़्यादा नहीं थे, लेकिन मिरज़ई, चादर, कुरता यहां तक कि एक पुराना पलगपोश, छोटी-सी दरी, तिकये का गिलाफ सब अपने हाथों से धूप में सुखाकर, भाड़-पोंछकर ऐसे करीने से उसे अलगनी पर तह करके रखते थे कि देखते ही बनता था। जब भी उन्हें देखता, लगता कि वे सज-धजकर तैयार हैं। बहुत कम सामान-असबाब होते हुए भी उनका घर-द्वार हर वक्त चमचमाता रहता। ऐसा लगता मानो उनके पास और भी बहुत कुछ है।

नौकर के अभाव में अक्सर वे कमरे का दरवाजा बन्द कर अपने

हाथ से घोती चुना करते और चादर और कुरते की आस्तीन में बड़े जतन से चुन्नट डाला करते। उनकी बड़ी-बड़ी जमींदारियां और बहुमूल्य सम्पत्तियां खत्म हो चुकी थीं, लेकिन एक वेशकीमती गुलाब-पाश और इत्रदान, एक सोने की तक्तरी, एक चांदी की फरशी, एक वेशकीमती दुशाला और पुरान जमाने के पहनावे का एक जोड़ा और पगड़ी—इतनी चींजों को उन्होंने बड़ी ही कोशिश से गरीबी के ग्रास से बचा लिया था। कोई भी खास मौका आता तो ये सब चींजों निकलतीं और नयनजोड़ के जगढिस्थात बाबुओं की रईसी के गौरव को बचा लेतीं।

वैसे कैलाश बाबू बहुत ही सीथे और सज्जन व्यक्ति थे; किन्तु अपनी बातचीत के दौरान वे जो अहंकार प्रकट किया करते वह मानो केवल अपने पुरखों के प्रति कर्तव्य समस्कर ही करते थे और सभी लोग इसे बढ़ावा देते और उसमें विशेष आनन्द पाते थे।

मुहल्ले के लोग उन्हें दादाजी कहा करते और उनके घर पर काफी लोग सदा इकट्ठे हो जाया करते थे; लेकिन गरीवी में कहीं उनका तम्बाकू का खर्चन वढ़ जाए, इस ख्याल से अक्सर मुहल्ले का कोई न कोई दो-एक सेर तम्बाकू खरीद ले जाता और उनसे कहता, "दादाजी, एक दफेपरिखिए तो, गयाजी की बढ़िया तम्बाकू मिल गई तो लेता आया।"

दादाजी दो-एक कया लगाकर कहते, "तम्बाकू तो काफी ग्रच्छी है भाई।" वस इसी सिलसिले में वह साठ-पैसठ रुपये तोले की तम्बाकू का किस्सा छेड़ देते श्रीर लोगों से पूछते कि किसीको उस तम्बाकू का मजा लेने की स्वाहिश है या नहीं।

सभी लोग जानते थे कि कोई मजा लेने की इच्छा कहीं प्रकट भी कर दे तो ज़रूर उन्हें चाभी ढूंढे नहीं मिलेगी या बहुत खोज-तलाश के बाद वे कहेंगे कि घर का पुराना नौकर गएोश इतना नाला-न्यक है कि कब किस चीज को कहां रख देता है, कोई ठिकाना ही नहीं। गएोश भी विना तकरार के उनकी हर बात मान लेता था। इसलिए सभी लोग एकसाथ कहने लगते, "रहने दो दादाजी, वह तम्बाकू हम लोगों से बरदाश्त नहीं होगा—हम लोगों के लिए यही तम्बाकू बच्छा है।"

मुनकर दादाजी कुछ न कहकर सिर्फ मुस्करा देते। श्रीर जब सब लोग विदा लेने लगते तो वृद्ध महसा कहने लगते, "सो तो हुन्ना, लेकिन यह तो वताश्रो, तुम लोग मेरे यहां खाना-पीना कव करोगे भाई?"

वस, सभी लोग एकसाथ जवाव दे देते, "वह देखा जाएगा, कोई दिन-विन तथ कर लिया जाए, उसके वाद।"

दादाजी कहते, "यही अच्छा है। जरा बारिश हो, ठंड पड़े वरना इन गर्मी में गरुशा भोजन कुछ ठीक भी नहीं होता।"

जब वर्षा होती तब दादाजी को कोई उनके वादे की याद नहीं दिलाता, बिल्क इसकी चर्चा छिड़ जाने पर सभी कहने लगते, "इस बरसात-पानी में दावत का कोई मजा नहीं मिलता।" दादाजी के सामने उनके सभी इण्ट मित्र इस बात को मान लिया करते कि इस छोटे-से मकान में रहना उनके लिए बड़ा तकलीफदेह भी है और उन्हें शोभा भी नहीं देता, हालांकि इस विषय में भी उनको सन्देह न था कि कलकत्ता में खरीदने लायक मकान ढूंड़ निकालना भी कितना कठिन है। यहां तक कि आज छ:-सात महीने हो गए, मुहल्लेवालों में से किसीको भी किराये पर एक बड़ा-सा मकान ढूंड़े न मिला। हार मानकर दावाजी कहते, "रहने भी दो भाई। तुम लोगों के निकट रहता हूं यही मेरा सुख है, बरना नयनजोड़ में आलीशान कोठी तो पड़ी ही हुई है—पर वहां मन ही नहीं लगता।"

मेरी घारणा तो यह है कि दादाजी भी जानते थे कि सभी लोग उनकी माली हालत के दारे में वाकिफ हैं श्रीर जब वे भूतकाल के नयनजोड़ को वर्तमान समभने का छल करते श्रीर बाकी सब लोग भी उसमें शरीक होते, तब वे मन ही मन समभ लेते कि परस्पर की यह छलना केवल एक-दूसरे के प्रति सहृदयता के कारण ही है।

लेकिन मुक्ते इससे बड़ी उलफन होती। कम उम्र में दूसरे के मासून गरूर को भी चूर करने का जी करता है श्रौर हजारों रंगीन कुमों से बुद्धिहीनता ही श्रविक श्रसहनीय लगने लगती है। लेकिन केलाश बाबू सही माइनों में बुद्धिहीन नहीं थे। कार्म-काज में उनकी

सहायता और सलाह की सभी लोग कदर करते थे। लेकिन नयनजोड़ का बड़प्पन जताते वक्त वह अपना होश-हवास खो बैठते थे। सभी लोग उनसे प्रेम-भाव रखते थे और उनकी बातों का आनन्द लेते थे। इस कारगा उनकी किसी भी असम्भव बात को बिना रोक-टोक के वे सुन लेते थे और इसी वजह से वह अपनी लंतरानी हांकते वक्त हद से बाहर निकल जाते थे। दूसरे लोग भी हंसी में या उनहें खुश करने की गरज से नयनजोड़ के ठाट-वाट के बारे में अतिशयोक्ति करना शुरू कर देते, तब भी वे चुपचाप उसे स्वीकार कर लेते और स्वप्न में भी उन्हें सन्देह न होता कि कोई इन सब बातों पर तनिक भी अविश्वास कर सकता है।

कभी-कभी तो मेरे मन में ऐसा ग्राता था कि यह वृद्ध जिस भूठे किले का सहारा लेकर उसमें रह रहा है ग्रौर समभ रहा है कि वह चिरस्थायी है—उस किले को सबके सामने मैं तोप के दो गोलों से उड़ा दूं। किसी चिड़िया को डाली पर ग्राराम से बैठी हुई देखते ही शिकारी का मन करता है कि उसे गोली का निशाना बना ले। पहाड़ पर कोई पतनोन्मुख पत्थर देखते ही बालक का मन करता है कि उसे ठोकर मारकर नीचे लुढ़का दे—जो वस्तु हर वक्त गिरने ही वाली है लेकिन किसी वस्तु से ग्रटकी हुई है, उसे गिरा देने से ही मानो सम्पूर्णता पूरी हो जाती है ग्रौर दर्शकों को तृष्टित मिलती है। कैलाश बाबू के भूठ इतने ही सरल थे, उनकी बुनियाद इतनी कमजोर थी ग्रौर वे सचाई की बन्दूक के सामने ग्राकर सीना खोलकर ऐसे नाचते थे कि उन्हें क्षण-भर में मटियामेट कर देने के लिए बड़ा ही ग्रावेश ग्राता—लेकिन केवल ग्रालस्य ग्रौर सर्वजनसम्मत प्रथा का ख्याल कर इस काम से मैं विरत रहता था।

2

श्रपने अतीत के मनोभावों की छानवीन करके, जहां तक मुक्ते याद श्राता है उससे यह महसूस करता हूं कि कैलाश वाबू के प्रति मेरे आन्त-रिक विद्वेष का भ्रौर एक गूढ़ कारएा था। जरा ब्योरे से बताना जरूरी है। धनी व्यक्ति का बेटा होकर भी मैंने यथासमय एम० ए० पास किया है, जवानी के होते हुए भी किसी तरह की बुरी सोहवत में पड़-कर कुत्सित आमोद-प्रमोद में हिस्सा नहीं लिया, और अभिभावक की मृत्यु के बाद स्वयं मालिक बन जाने पर भी स्वभाव में किसी प्रकार की विकृति नहीं आने पाई है। इसके अलावा, मेरा चेहरा ऐसा है कि अगर मैं अपने मुंह अपने को सुन्दर कहूं तो वह अहंकार तो हो सकता है पर असत्य कर्तई नहीं है।

इसलिए, बंगाल में, विवाह के बाजार में मेरा दाम काफी था इसमें सन्देह नहीं और इस बाजार से मैं अपनी पूरी कीमत वसूल कर लूंगा ऐसा मैंने हढ़ निश्चय कर लिया था। मेरी कल्पना में आदर्श के रूप में घनी पिता की परम रूपवती इकलौती रूपसी बेटी विराज रही थी।

मेरे लिए दस-दस हजार रुपये के दहेज के प्रस्ताव दूर-दूर से श्राने लगे। मैं श्रविचलित-सा तराजू पर उन सबकी योग्यता को तोल रहा था। कोई भी रिश्ता मेरे योग्य न लगा। ग्रन्त में भवभूति की तरह मेरी भी धारणा हो गई कि शायद कहीं कोई मेरे योग्य कन्या जन्म ले चुकी होगी, क्योंकि काल की सीमा नहीं श्रीर पृथ्वी विशाल है। वि

लेकिन वर्तमानकाल में श्रौर इस क्षुद्र बंग देश में उस श्रसम्भव दुर्लभ वस्तु ने जन्म लिया है या नहीं इसमें सन्देह है।

कन्यादायग्रस्तों का दल प्रतिक्षण विभिन्न छन्दों में मेरी स्तुति-प्रशंसा ग्रौर विविध उपचारों से मेरी पूजा करने लगा। कन्या पसन्द श्राए चाहे न श्राए पर यह पूजा मुक्ते कुछ बुरी न लगी। उत्तम पात्र के रूप में कन्याग्रों के पिताग्रों से यह पूजा मेरा उचित प्राप्य है, ऐसा मैंने निश्चय कर लिया था। शास्त्रों में लिखा है कि देवता वर दें या न दें किन्तु यथाविधि पूजा न मिलने पर वे ग्रत्यन्त ऋद हो उठते हैं। नियमित रूप से पूजा पाकर मेरे मन में ऐसा ही भव्य देवभाव जागरित हो उठा था।

पहले ही बता चुका हूं कि दादाजी की एक पौत्री है। उसे मैंने बहुत

१. उत्पत्स्यते मम तु कोऽाप समानधर्मा कालो ह्ययं निरविधिवपुला च पृथ्वी ॥ =।१ मालतीमाधन

बार देखा है लेकिन कभी भी मुभे वह रूपवती नहीं लगी। इसलिए उससे विवाह करने की कल्पना भी मेरे मन में कभी नहीं आई। लेकिन मन में यह सोच रखा था कि कैलाश बावू किसी आदमी के जरिये या खुद ग्राकर ग्रपनी पौत्री को मुभपर ग्रध्यं-भेंट करने की इच्छा से पूजा चढ़ाएंगे, क्योंकि मैं ग्रच्छा लड़का हूं। किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया।

सुनने को मिला कि उन्होंने मेरे किसी मित्र से कहा था कि नयन-जोड़ के बाबू कभी किसी मामले में ग्रागे वड़कर किसीसे कुछ प्रार्थना नहीं करते हैं—कन्या चाहे चिरकुमारी बनी रहे पर वे ग्रपनी कुल-प्रथा नहीं तोड़ सकेंगे।

सुनकर मुक्ते वड़ा गुस्सा आया। वह गुस्सा बहुत दिन तक मेरे मन में बना रहा—लेकिन चूंकि मैं अच्छा लड़का हूं, इसलिए चुप रहा।

जिस प्रकार वज्र के साथ विजली रहती है, उसी प्रकार मेरे चरित्र में क्रोध के साथ एक प्रकार की कौतुकप्रियता भी विद्यमान थी। वृद्ध को स्वाहमस्वाह पीड़ा पहुंचाना मेरे लिए सम्भव नहीं था, लेकिन एक दिन ग्रचानक ऐसी एक कौतुकपूर्ण योजना मेरे दिमान में ग्राई कि उसे कार्यान्वित करने का लोभ मैं दवा न सका।

पहले ही बता चुका हूं कि उस वृद्ध को खुश करने के लिए लोग तरह-तरह की भूठी मनगढ़न्त बातें गढ़ा करते थे। मुहल्ले के एक पेंशन-याफ्ता डिप्टी मजिस्ट्रेट ग्रक्सर कहा करते, "दादाजी, छोटे लाट साहब के साथ जब भी मेरी मुलाकात होती है, वे नयनजोड़ के बाबुग्रों के हाल-चाल के बारे में पूछ-ताछ किए बिना नहीं रहते। साहब का कहना है कि बंगाल में दो ही पुराने रईस खानदान हैं, एक तो बर्दवान के राजा ग्रीर दूसरे नयनजोड़ के बाबू।"

दादाजी बड़े खुश होते और भूतपूर्व डिप्टी साहब से भेंट होते ही अन्यान्य कुशल-समाचार पूछने के साथ-साथ यह भी पूछ लेते, "छोटे लाट साहब खैरियत से तो हैं? मेम साहब कुशल से हैं न? उनके बाल-बच्चे सब मजे में तो हैं?" साथ ही साथ यह भी इच्छा प्रकट करते कि जल्दी ही किसी दिन वे उनसे मिलने जाएंगे। लेकिन भूतपूर्व

डिप्टी साहव को यह भली भांति मालूम था कि नयनजोड़ की प्रसिद्ध चार घोड़े की बग्धी दादाजी के दरवाजे पर श्राते-श्राते बहुत-से छोटे श्रौर वड़े लाट वदल जाएंगे।

एक दिन सबेरे कैलाश बाबू के घर पर मैं गया। उन्हें ग्रलग ले जाकर मैंने चुपके से कहा, "दादाजी, कल मैं लैफ्टिनेंट गवर्नर की लाबी में गया था। उन्होंने नयनजोड़ के बाबुग्रों का जिक्र किया तो मैंने उनसे कहा कि नयनजोड़ के कैलाश बाबू कलकत्ता में ही हैं। सुन-कर उन्होंने बहुत अफसोस जाहिर किया कि वे आपसे मिलने नहीं ग्रा सके। उन्होंने कह दिया कि आज दोपहर को ही वे आपसे गुप्त रूप से आकर मिलेंगे।"

दूसरा कोई होता तो मेरी इस बात की ग्रसम्भवता समक्त जाता ग्रौर किसी दूसरे ग्रादमी के वारे में भी होता तो वे हंस देते, लेकिन ग्रपने बारे में होने के कारण इस बात पर उन्हें जरा भी शक न हुग्रा। मुनकर जिस तरह वे खुश हुए उसी तरह चंचल भी हो उठे। उन्हें कहां विठाया जाएगा, क्या करना होगा, किस तरह से ग्रावभगत की जाएगी, किस उपाय से नयनजोड़ के सम्मान की रक्षा होगी—वे कुछ तय न कर सके। इसके ग्रलावा ग्रौर एक समस्या थी कि वे ग्रंग्रेजी नहीं जानते थे तो बात कैसे करेंगे?

मैंने कहा, "इसके लिए कोई चिन्ता न करें। उनके साथ एक दुभाषिया रहता है। लेकिन छोटे लाट साहब की यह खास इच्छा है कि वे जब आपसे मिलने आवें तो कोई दूसरा वहां न रहे।"

दोपहर को, जब ज्यादातर लोग श्रपने-श्रपने दफ्तर चले गए थे श्रौर बाकी लोग दरवाजों को बन्द कर सो रहे थे, तब कैलाश बाबू के मकान के सामने एक बग्घी ग्राकर रुकी।

तगमा पहने चपरासी ने आकर उन्हें खबर दी कि छोटे लाट साहब तशरीफ ले आए हैं। दादाजी प्राचीनकाल में प्रचलित सफेद ग्रचकन पहने तैयार बैठे थे और अपने पुराने नौकर गर्गेश को भी अपना घोती-कुर्ता पहना दिया था। छोटे लाट के आने की खबर सुनते ही वे हांफते और कांपते हुए दौड़कर दरवाजे पर पहुंच गए और भूककर वार-बार सलाम करते हुए श्रंग्रेज वेर्शधारी मेरे एक प्रिय मित्र को कमरे में ले गए।

वहां एक तस्तपोश पर उन्होंने अपना एकमात्र बहुमूल्य दुशाला बिछा रखा था—उसीपर उन्होंने कृत्रिम छोटे लाट साहव को विठाकर उर्दू में लिखित एक अति विनीत लम्बा भाषण पढ़कर सुनाया। फिर नजर के बतौर सोने की तक्तरी पर बड़े कप्ट से बचाया हुआ वंशानुक्रम से मिला हुआ अशिंफ्यों का एक हार उन्हें भेंट किया। प्राचीन भृत्य गरोश गुलावपाश और इत्रदान लेकर खिदमत में हाजिर था।

कैलाश बावू बार-बार अफसोस जाहिर करने लगे कि उनके नयनजोड़ की हवेली में हुजूर वहादुर के चरणों की धूलि पड़ती तो वहां वे यथासाध्य यथोचित खातिर-तवाजेह का इन्तजाम कर सकते थे। कलकत्ता में वे प्रवासी हैं, यहां वे जलहीन मीन के समान हर मामले में लाचार हैं—ग्रादि ग्रादि।

मेरे मित्र वड़ी गम्भीरता के साथ लम्बा हैट लगाए सिर को बार-बार हिलाते रहे। ग्रंग्रेजी कायदे के मुताबिक ऐसे मौकों पर सिर पर टोप नहीं रहना चाहिए, लेकिन मेरे मित्र ने भेद खुल जाने के डर से भरसक ढके रहने में ही खैरियत है, यह समभकर हैट को सर से नहीं उतारा। कैलाश बाबू श्रीर उनके गर्बान्य पुराने नौकर के अलावा कोई भी आदमी बंगाली का यह छन्नवेश क्षरग-भर में पकड़ सकता था।

दस मिनट तक गर्दन हिलाने के बाद मेरे मित्र उठे ग्रौर पहले दी हुई सीख के ग्रनुसार चपरासियों ने सोने की तक्तरी-समेत ग्रक्ष-फियों का हार, तख्तपोश पर से वह दुशाला ग्रौर नौकर के हाथ से गुलाबपाश ग्रौर इत्रदान लेकर छद्मवेशी की बग्धी में रख दिया। कैलाश बाबू ने समभा कि छोटे लाट की ऐसी ही प्रथा होगी। मैं छिपकर बगल के एक कमरे से देख रहा था ग्रौर ग्रपनी रोकी हुई

अन्त में जब मुभसे किसी तरह से भी रहा न गया तो दौड़कर दूर के एक कमरे में घुस गया और वहां हंसी का वेग मुक्त करते ही अचानक देखा कि एक लड़की तस्त पर श्रौंधी पड़ी सुबक-सुबककर रो रही है।

सहसा मुफे कमरे में घुसकर हंसते देख वह उसी दम तस्त छोड़-कर ग्रलग खड़ी हो गई, ग्रौर ग्रांसू से रुंवे कंठ में रोष का गर्जन लाकर मेरे मुंह पर ग्रपनी सजल विशाल काली ग्रांखों से तेज विजली-सी गिराती हुई बोली, "मेरे दादाजी ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है ? क्यों तुम लोग उन्हें ठगने ग्रौर घोखा देने ग्राए हो ? तुम लोग क्यों ग्राए हो ?"—ग्रौर ग्रन्त में जब कोई दूसरी बात न सूफी तो वाक्रद्ध मुंह में कपड़ा भरकर रो उठी।

मेरा वह हास्य कहां चला गया ? मेरे दिमाग में इतनी देर तक यह बात नहीं आई थी कि मैंने जो कुछ किया है वह निरे मजाक के अलावा और भी कुछ हो सकता था। लेकिन अचानक देखा कि मैंने बड़े ही कोमल स्थान पर चोट पहुंचाई है। यकायक मेरे किए हुए कमें की वीभत्स निदंयता मेरे सामने स्पष्ट हो उठी। शमें और पछनतावे को लेकर मैं दुत्कारे हुए कुत्ते की तरह चुपचाप कमरे से निकल आया। वृद्ध ने मेरा क्या विगाड़ा था? उनके निरीह अहंकार ने कभी किसी आराी को चोट नहीं पहुंचाई थी। फिर मेरे अहंकार ने ऐसा खूंखार रूप क्यों ले लिया?

इसके ग्रलावा श्रौर एक मामले में भी मेरी ग्रांखें ग्रांज खुल गईं।
मुभे ऐसा लगता था कि विवाह के बाजार में वह इस प्रतीक्षा में बैठी
हुई है कि कोई व्यक्ति विवाह की इच्छा लिए उसे पसन्द कर ले।
सोचता रहता था कि मैंने पसन्द नहीं किया सो वह पड़ी है। कभी
किसीको वह पसन्द ग्रा जाएगी तो वह उसीकी हो जाएगी। लेकिन
ग्रांज मैंने देखा कि इस घर के कोने में उस बालिका-मूर्ति की ग्रोट में
एक मानव-हृदय भी है। मेरे सामने उसका ग्रन्तःकरए। जैसे प्रत्यक्ष हो
उठा। वह उसके ग्रनुराग ग्रौर विरागों से पूर्ण था। उस ग्रन्तःकरए।
के एक ग्रोर घुंचला ग्रतीत ग्रौर दूसरी ग्रोर एक ग्रनिश्चित भविष्य
था। मुभे ऐसा लगा जैसे ग्रतीत ग्रौर भविष्य के रहस्यमय राज्य में
पूर्व से पश्चिम तक विशाल रूप में उसका ग्रन्तःकरए। फैला पड़ा है।

जिस मनुष्य में हृदय है वह क्या सिर्फ दहेज के रुपये श्रीर नाक, कान, श्रांख की नाप लेकर पसन्द कर लेने के ही योग्य है ? रात-भर नींद नहीं म्राई । ग्रगले दिन सबेरे वृद्ध के सारे चुराए हुए बेशकीमती सामान लेकर चोर की तरह चुपके-चुपके दादाजी के घर पहुंचा । इच्छा थी कि किसीसे बिना कुछ कहे यह सब चुपके से नौकर के हाथ में सौंप म्राऊंगा ।

नौकर को न देखकर मैं ग्रानाकानी कर रहा था कि पास के कमरे में दादा ग्रौर पौत्री की वातचीत सुन पड़ी। पौत्री स्वर में मिठास ग्रौर स्नेह घोलकर पूछ रही थी, "दादा जी, कल लाट साहब ने तुमसे क्या कहा था?" दादाजी ने हर्षित चित्त से लाट साहब के मुंह से प्राचीन नयनजोड़-वंश की काफी तारीफ करने का वर्णन किया। बालिका यह सुनकर बड़ा ही उत्साह प्रकट करने लगी।

वृद्ध अभिभावक के प्रति इस मातृहृदया छोटी-सी वालिका की सकरण छलना देखकर मेरी दोनों आंखें भर आईं। बहुत देर चुप-चाप बैठा रहा। अन्त में दादाजी जब अपना किस्सा खत्म कर चले गए तो मैं अपनी घोखेबाजी का सामान लेकर वालिका के सामने जा पहुंचा और चुपचाप सब सामान उसके सामने रखकर चला आया।

वर्तमानकाल की प्रया के अनुसार दूसरे दिन वृद्ध को देलकर मैं किसी प्रकार का अभिवादन नहीं करता था—लेकिन ग्राज मैंने उन्हें प्रएगम किया। दादाजी ने जरूर यह सोचा कि कल उनके घर छोटे लाट के ग्राने से ही सहसा मेरे मन में उनके प्रति यह ग्रादरभाव बढ़ गया है। वे पुलकित हो शतमुख से छोटे लाट के बारे में मनगढ़न्त किस्सा बना-बनाकर सुनाने लगे। मैं भी विना कुछ टोके घ्यान से उसे सुनने लगा। बाहर के दूसरे लोगों ने, जिन्होंने ये बातें सुनीं, उन्होंने भी इसे किल्पत कहानी मान लिया ग्रीर उनकी हर बात में कौतुक से हामी भरते रहे।

जब सब लोग उठकर चले गए तो मैंने बड़े ही सलज्ज भाव से दीनता के साथ दादाजी के सामने एक प्रस्ताव रखा। मैंने कहा, "हालांकि नयनजोड़ के बाबुग्रों की वंश-मर्यादा की तुलना में मेरी कोई भी हैसियत नहीं है, फिर भी ""

भेरा प्रस्ताव सुनते ही वृद्ध ने मुक्ते बांहों में बांघ लिया श्रीर श्रानन्द के प्रावेश में बोल पड़े, "मैं गरीब हूं—मेरा ऐसा सौभाग्य हो सकता है यह मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी भाई। मेरी कुसुम ने बहुत पुण्य किया है, इसीसे श्राज तुमने यह बन्धन स्वीकार किया।"

कहते-कहते वृद्ध की आंखों से आंसू टपकने लगे।
वृद्ध ने, आज ही पहली बार अपने गौरवशाली पूर्वपुरुषों के प्रति
अपना कर्तव्य भूलकर यह स्वीकार किया कि वे गरीब हैं और स्वीकार
किया कि मुभे पाकर नयनजोड़ के वंश का गौरव कुछ भी नहीं घटेगा।
जब मैं उस वृद्ध को बेवकूफ बनाने की साजिश रच रहा था, वह वृद्ध
मुभे परम सत्पात्र समभकर मेरी ही कामना कर रहा था।

रचनाकाल : जेठ १३०२ बंगाब्द सन् १८६५ ई०

## ७ पत्नी का पत्र

श्रीचरएाकमलों में-

हम लोगों का ब्याह हुए ग्राज पन्द्रह साल हो गए लेकिन ग्राज तक मैंने तुम्हें कोई चिट्ठी नहीं लिखी। हमेशा तुम्हारे पास ही रही— मेरी बातें तुम बहुत सुन चुके हो ग्रीर मैं तुम्हारी, पर चिट्ठी लिखने का ग्रवकाश कभी न मिल सका।

ग्राज मैं तीर्थ करने श्रीक्षेत्र पुरी ग्राई हुई हूं ग्रौर तुम ग्रपने दफ्तर के काम में लगे हुए हो। कलकत्ता के साथ तुम्हारा वही सम्बन्ध है जो घोंघा के साथ उसके खोल का होता है—वह तुम्हारे शरीर ग्रौर मन के साथ चिपक गया है। इसीलिए तुमने दफ्तर में छुट्टी के लिए दरस्वास्त नहीं दी। विघाता की ऐसी ही मर्जी थी—उन्होंने मेरी छुट्टी मंजूर कर ली।

मैं तुम्हारे घर की मभली बहू हूं। ग्राज पन्द्रह साल के बाद इस समुद्र के किनारे खड़ी मैं समभ रही हूं कि विश्व ग्रौर जगदीश्वर के साथ मेरा कोई दूसरा सम्बन्ध भी है। इसी कारण ग्राज हिम्मत बांघकर यह चिट्ठी लिख रही हूं। यह तुम्हारे घर की मभली बहू की चिट्ठी नहीं है।

तुम्हारे साथ मेरे सम्बन्ध का लेख जिसने मेरे माथे पर लिखा था और उनके सिवा कोई दूसरा जिस समय उस संभावना के बारे में नहीं जानता था, तब, उस बचपन में, मैं और मेरे भाई दोनों को सिन्निपात हो गया था। मेरा भाई मर गया और मैं जी उठी। मुहल्ले की सभी औरतें कहने लगीं, "मृगाल लड़की हैन, तभी तो बच गई। लड़का होती तो क्या बच सकती थी!" यमराज चोरी की विद्या में बड़े दक्ष हैं ग्रौर मूल्यवान वस्तुग्रों पर ही उनका लोभ है।

मेरे लिए कोई मृत्यु नहीं है। इसी बात को भली भाति समभाने के लिए यह चिट्ठी लिखने बैठी हूं।

जिस दिन तुम्हारे दूर रिश्ते के मामा तुम्हारे मित्र नीरद को साथ लेकर 'कन्या देखने' गए थे, उस समय मेरी उम्र वारह साल की थी। वीहड़ दुर्गम देहात में हमारा घर था जहां दिन में भी सियार बोला करते हैं। स्टेशन से सात कोस घोड़ागाड़ी में ग्रीर बाकी तीन मील पालकी में चलने के वाद हमारे गांव में पहुंचा जा सकता है। उस दिन तुम लोगों को कितनी ही परेशानी उठानी पड़ी थी। तिस-पर हमारे यहां का गंवई खान-पान। रसोई का वह प्रहसन आज भी मामाजी भूल नहीं सके।

तुम्हारी मां की कठोर जिद थी कि वे अपनी बड़ी बहू के सौंदर्य की कमी को मभली वहू से पूरा करके रहेंगी, वरना इतनी परेशानी उठाकर हम लोगों के उस वज्ज-देहात में तुम लोग क्यों आते ! बंगाल में तिल्ली, जिगर, अम्लशूल आदि बीमारियों और लड़की के लिए किसीको कोई खोज नहीं करनी पड़ती, ये खुद ही आकर चिपक जाती हैं और किसी तरह से भी खुड़ाए नहीं छूटतीं।

पिताजी का दिल घड़कने लगा और अम्मा दुर्गा-नाम जपने लगीं। शहर के देवता को देहात के पुजारी क्या चढ़ाकर सन्तुष्ट करें? भरोसा लड़की के रूप का था, लेकिन उस रूप का गरूर तो उस लड़की में हैं नहीं। जो व्यक्ति देखने आए हैं वे जो कीमत उसकी लगाएंगे वहीं उसकी कीमत है। यही कारए है कि रूप-गुएा कितना ही क्यों न हो, उससे नारी का संकोच नहीं दूर होता।

घर-भर का, यहां तक कि मुहल्ले-भर का सारा आतंक मेरी छाती पर पत्थर-सा जम बैठा। उस दिन आकाश का सारा प्रकाश और संसार की सारी शक्ति एक बारह साल की देहाती लड़की को दो परीक्षकों की दो जोड़ी आंखों के सामने पेश करने में मानो प्यादे का काम कर रहे थे—मेरे लिए छिपने की कोई जगह ही नहीं थी।

सारे त्राकाश को रुलाती हुई बांसुरी बजने लगी—मैं तुम्हारे घर स्रा पहुंची । मेरे सारे नुक्सों को विस्तार से देखने के बाद गृहिंगियों के दल ने अन्त में मान लिया कि हां, बहू है तो सुन्दरी। यह सुनकर मेरी जेठानी का मुंह भारी हो गया। लेकिन मैं सोचती हूं, मेरे इस रूप की जरूरत ही क्या थी? रूप नामक वस्तु को अगर कोई पुराने जमाने का पंडित गंगा की मिट्टी से गढ़ता तो उसकी कदर होती, लेकिन चूंकि उसे विधाता ने अपने मन की खुशी-अनुसार गढ़ा है इसलिए तुम्हारे धार्मिक परिवार में उसकी कोई कीमत नहीं।

यह बात भूलने में तुम्हें ज्यादा दिन नहीं लगे कि मेरे पास रूप हैं। लेकिन पग-पग पर तुम्हें यह बात याद करनी पड़ी है कि मेरे पास बुद्धि भी है। यह बुद्धि मेरी इतनी अधिक स्वाभाविक है कि तुम्हारी घर-गिरस्ती में इतने दिन बिता देने के बाद भी आज तक वह टिकी हुई है। मेरी इस बुद्धि के लिए मां बहुत उद्धिग्न रहा करती थीं कि औरतों के लिए बुद्धि एक बला ही है। जिसे बाघाएं मानकर चलना पड़ेगा वह अगर बुद्धि को मानकर चलना चाहे तो ठोकर खाते-खाते उसका माथा फूटकर ही रहेगा। लेकिन भला बताओ, करूं भी तो क्या करूं? तुम्हारे घर की बहू के लिए जितनी बुद्धि की जरूरत है, असावधानी से मुभे उससे कुछ ज्यादा बुद्धि विधाता दे बैठे तो मैं अब उसे लौटाऊं भी तो किसे? तुम लोग मुभे सुबह-शाम गालियां देते रहे हो। असमर्थों के लिए गाली-गलौज ही तसल्ली है, इसलिए उन्हें मैं क्षमा करती हूं।

तुम लोगों की घर-गिरस्ती के बाहर मेरी एक चीज थी, जिसके बारे में तुम लोग कभी जान न सके। मैं छिप-छिपकर किवताएं लिखा करती थी। वे राख-घूल कुछ भी क्यों न हों, वहां तुम्हारी अन्तःपुर की चहारदीवारी नहीं उठ सकी थी। मेरे अन्दर तुम लोगों की मफली बहू के सिवा और जो भी कुछ है उसे तुम लोगों ने पसन्द नहीं किया और न कोई उसे पहचान ही सका। मैं किव हूं, यह बात इन पन्द्रह सालों में भी तुम लोगों से जानी नहीं जा सकी।

तुम लोगों के घर की स्मृतियों में जो सबसे अधिक मेरे मन में उभर रही है वह है तुम लोगों की गोशाला की स्मृति । अन्तः पुर की ड्योढ़ी के जीने के बिलकुल बगल की कोठरी में तुम लोगों की गायें रहती थीं—सामने के आंगन के सिवा उनके लिए हिलने-डुलने की कोई जगह ही नहीं थी। उस श्रांगन के एक कोने में उनकी सानीभूसी की लकड़ी की बनी नादें थीं। सबेरे नौकरों को बहुत-से काम
रहते लिहाजा भूखी गायें तब तक उन नादों का किनारा जीभ से
चाट-चाटकर श्रीर दांत से चबा-चवाकर खोखला कर दिया करती
थीं। मेरा प्राण् रो उठता था। मैं थी देहात की लड़की—जिस दिन
तुम्हारे घर नई-नई पहुंची उस दिन सारे शहर में तुम्हारे घर की दो
गायें श्रीर तीन बछड़े ही मुभे सबसे श्रीवक परिचित श्रीर समे मालूम
हुए थे। जब तक नई दुलहिन बनी रही तब तक खुद न खाकर श्रपना
खाना लुके-छिपे उनको खिलाती रही श्रीर जब मैं कुछ सयानी हो
गई तो गायों के प्रति मेरी प्रकट ममता देखकर मजाक के रिश्तेवाले
मेरे गोत्र के बारे में सन्देह प्रकट करने लगे।

मेरी बच्ची जन्म लेते ही मर गई। जाते वक्त मुफे भी संग ले चलने को उसने पुकारा था। वह अगर जिन्दा रहती तो शायद वहीं मेरे जीवन में, जो कुछ और महान और सत्य है, उसे ला देती और में मफली बहू से सीघे-सीघे मां बन बैठती—वह मां जो एक परिवार में रहकर भी विश्व-परिवार की होती है। मां होने का दु:ख मैंने फेला, लेकिन मां होने की मुक्ति मुफे नहीं मिल सकी।

मुफ्ते याद है, अंग्रेज डाक्टर हमारे अन्तःपुर की ड्योढ़ी देखकर विस्मित हो गया था और मेरी सौरी देख, खफा होकर उसने काफी बुरा-भला कहा था। बाहरी ड्योढ़ी में बगीचा है। कमरों में सजावट और असबाबों की कोई कमी नहीं थी। और अन्तःपुर की ड्योढ़ी मानो ऊन के कसीदे की उलटी तरफ थी—वहां न कोई सजावट थी, न सौन्दर्य था और न लाज। उघर बत्तियां टिमटिमाती रहतीं। हवा चोर की तरह दाखिल होती, आंगन का कूड़ा-कचरा हटना ही नहीं चाहता और दीवार और फर्श पर कलंक के चिह्न अक्षय रूप से विराजते रहते। लेकिन डाक्टर ने एक गलती की थी। उसने सोचा था कि यह सब शायद हम लोगों को दिन-रात दुःख दिया करता है। बात बिलक्त जलटी थी। अनादर राख जैसी चीज है। वह राख शायद भीतर ही भीतर ताप बनाए रखती है किन्तु बाहर से ताप का पता नहीं लगने देती। जब आत्मसम्मान कम हो जाता है तब अनादर अनुचित

नहीं लगता। इसलिए उसमें कोई वेदना नहीं होती। इसी कारण भीरतें दु:ख अनुभव करने में भी शर्माती हैं। इसीसे मैं कहती हूं कि भीरतों को दु:ख फेलना ही होगा—यही अगर तुम लोगों की व्यवस्था हो तो जहां तक सम्भव हो उसे अनादर से रखना ही बेहतर है। अगदर से केवल दु:ख की व्यथा ही बढ़ती है।

तुम लोगों ने चाहे जिस ढंग से रखा हो, कभी इस बात का ख्याल भी नहीं श्राया कि दुःख है भी। सौरी में मृत्यु श्राकर सिरहाने खड़ी हो गई, कोई डर ही नहीं लगा। हमारी जिन्दगी ही क्या है कि मौत से डरना होगा? श्रादर श्रीर यत्न से जिनके प्राग्ण के बन्धन मजबूत हो चुके हैं मरने से वही हिचकते हैं। उस दिन यदि यम मुभे पकड़कर खींचता तो जिस प्रकार भुरभुरी मिट्टी से जड़-मूल-समेत घास उखड़ श्राती है, मैं भी बड़ी श्रासानी से उठ श्राती। बंगाली श्रीरतें तो वात-वात पर मरना चाहती हैं। लेकिन ऐसे मरने में कौन-सी बहादुरी है? हम लोगों के लिए मरना इतना श्रासान है कि मरने में भी शर्म श्राती है।

सन्ध्या-तारा-सी क्षरा-भर के लिए उदित होकर मेरी बच्ची तुरत ही ग्रस्त हो गई। फिर मैं ग्रपने नित्य-कर्म में ग्रौर गाय-बछड़ों की सेवा में लग गई। जीवन शायद इसी तरह लुढ़ कते-लुढ़ कते ग्रन्त तक समाप्त हो जाता तो ग्राज तुम्हें यह खत लिखने की जरूरत ही न पड़ती। लेकिन हवा मामूली-सा एक बीज उड़ा लाकर पक्के दालान में भी पीपल की एक कोंपल उगा देती है, ग्रौर ग्रन्त में उसी छोटे-से ग्रंकुर के कारगा ईंट-पत्यरों का सीना चाक हो जाता है। हमारी घर-गिरस्ती के पक्के बन्दोबस्त के बीच न जाने कहां से जीवन का एक करा उड़कर ग्रा पड़ा ग्रौर उसीसे दरार पड़ना ग्रुरू हो गई है।

विधवा मां की मृत्यु के बाद मेरी बड़ी जेठानी की बहिन बिन्दु ने अपने चचेरे भाइयों के अत्याचार से तंग आकर जिस दिन अपनी दीदी के घर आकर आश्रय लिया, उस दिन तुम लोगों ने सोचा कि यह कहां की बला गले आ लगी। मेरी आदत ही मरी ऐसी है, कहं तो कहं भी क्या। जब मैंने देखा कि तुम लोग सब के सब मन ही मन नाखुश हो गए हो तो मेरा मन कमर कसकर उस आश्रयहीन लड़की की बगल में जा खड़ा हो गया। पराये घर में दूसरों की मर्जी के खिलाफ ग्राकर ग्राश्रय लेना ही कितना बड़ा ग्रपमान था! विवश हो,जिसे यह ग्रपमान भी स्वीकार करना पड़ा उसे क्या धक्का देकर एक कोने में फेंका जा सकता है?

फिर मैंने जेठानी की दशा देखी। उन्होंने मारे हमदर्दी के ग्रपनी विहन को ग्रपने पास बुलाया था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके पित का इसमें समर्थन नहीं है तो वे भी ऐसा भाव दिखाने लगीं मानो वह बहुत बड़ी बला हो श्रौर उसे दूर कर देने से ही उन्हें श्राराम मिले। इस ग्रनाथा वहिन के प्रति वे जी खोलकर जरा स्नेह प्रकट करें — इतनी भी हिम्मत उन्हें न हुई। वे पितव्रता थीं।

उनका यह संकट देखकर मेरा मन श्रीर भी दुखित हो उठा। मैंने देखा कि उन्होंने सबको विशेष रूप से दिखाते हुए बिन्दु के खाने-पहनने की ऐसी रूखी-सूखी व्यवस्था की श्रीर हर प्रकार की सेवा-टहल के काम में उसे इस तरह से लगा दिया कि मुभे केवल दुःख ही नहीं, लज्जा भी होने लगी। वे सभीसे यह प्रमाणित करने लग गईं कि हमारी गिरस्ती में बिन्दु बड़े सस्ते में मिल गई है। उससे काम बहुत निकलता है श्रीर उसकी तुलना में उसपर खर्च कम पड़ता है।

हमारी बड़ी जेठानी के मायकेवालों के पास सिवा एक उच्च वंश के दूसरी कोई चीज नहीं थी—न रूप था और न रुपया। हमारे स्वसुरजी की कितनी विनितयां करके जेठानीजी की शादी तुम्हारे घर में हुई थी वह तो तुम्हें मालूम ही है। जेठानीजी भी अपने ब्याह को बराबर इस वंश के प्रति एक संगीन अपराध के रूप में समऋती रही हैं। इसीलिए हर मामले में वे अपने को भरसक संकुचित कर तुम लोगों के घर में बहुत कम जगह घेरे हुए रहती हैं। लेकिन उन-के इस अच्छे हष्टान्त से हम लोगों पर बड़ी मुसीबत आ पड़ी। हर और से मैं अपने को इतने असम्भव रूप से छोटा नहीं कर सकती थी। मैं जिसे भला समऋती हूं—किसी दूसरे के लिहाज से उसे बुरा मान लेना मेरा काम नहीं। तुम्हें इसके बहुत-से प्रमासा मिल चुके हैं।

बिन्दु को मैंने अपने कमरे में खींच लिया। दीदी ने कहा, "अब मऋली बहू इस गरीब घर की लड़की को बरबाद कर देंगी।" वे हर- एक से इस तरह शिकायत करने लगीं मानो मैंने कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी हो। किन्तु मैं निश्चित रूप से जानती हूं कि वे मन ही मन खुश हो निश्चित्त हो गईं। यब दोप का सारा बोभा मुभप्पर या गया, जेठानीजी यपनी वहिन के प्रति स्वयं तो स्नेह नहीं दिखा सकती थीं सो मुभसे वह स्नेह दिलाकर उनका मन हलका हो गया। मेरी वड़ी जेठानी यपनी वहिन की उम्र से दो-चार साल घटाने की कोशिश करती थीं। लेकिन उसकी उम्र चौदह से कम नहीं, यह बात खिपकर कहने में कोई हर्ज न था। तुम तो जानते ही हो कि वह शक्ल-सूरत से इतनी बुरी थी कि गिरकर अगर वह अपना सिर फोड़ लेती तो लोग कमरे के फर्श के लिए ही फिक्र करने लगते। इसलिए माता-पिता के न होने से उसका ब्याह करने के लिए कोई था नहीं, और उससे ब्याह करने का मनोबल था भी कितनों में?

बिन्दु बहुत ही डरती-सहमती मेरे पास ग्राई, मानी उसका स्पर्श लगने से मैं उसे बरदास्त न कर सकूंगी। संसार में मानो उसके जन्म लेने की कोई शतं न थी इस तरह वह सबसे कतराकर, सबकी निगाह बचाकर चलती थी। उसके मायके में उसके चचेरे भाइयों ने उसके लिए इतनी-सी भी जगह नहीं छोड़नी चाही जितनी में एक गैर-जरूरी चीज पड़ी रह सकती है। गैर-जरूरी कूड़ा-कचरा घर के इदं-गिदं ग्रनायास ही जगह पा सकता है क्योंकि लोग उसे भूल जाते हैं। लेकिन ग्रनावस्यक ग्रीरत एक तो ग्रनावस्यक होती है तिस-पर उसे भूलना भी मुश्किल हैं, इसलिए घूरे में भी उसके लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि बिन्दु के चचेरे भाई संसार में बहुत ग्रावस्यक वस्तु हों ऐसी बात भी नहीं। लेकिन वे लोग बड़े मजे में हैं।

इसीसे, जब मैं विन्दु को अपने घर में बुला लाई तो उसका दिल कांपने लगा। उसका डर देखकर मुक्ते वड़ा दु:ख हुआ। बड़े लाड़ से, कोशिश से मैंने उसे यह बात समकाने की कोशिश की कि मेरे कमरे में उसके लिए थोड़ी-सी जगह है।

लेकिन मेरा कमरा तो केवल मेरा ही कमरा न था । इसलिए मेरा काम कुछ ग्रासान न हुग्रा । दो-चार दिन मेरेपास रहने के बाद उसके बदन पर लाल-लाल दाने से निकल ग्राए । शायद वे ग्रमहोरी होंगी या और कुछ होगा, लेकिन तुम लोगों ने कहा कि वह चेचक है। क्योंकि वह विन्दु थी। तुम्हारे मुहल्ले के एक अनाड़ी डाक्टर ने आकर कहा कि दो-एक दिन बीतने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। किन्तु इन दो-एक दिन का सब्न करनेवाला भी कौन था! इधर विन्दु तो अपनी बीमारी की शर्म के मारे ही अधमरी हो गई। मैंने कहा, चेचक हो होने दो, मैं उसे अपनी सौरीवाली कोठरी में रखूंगी, किसी-को कुछ भी करना-धरना न होगा। इसपर घर के सब लोग मुक्तपर कुपित हो गए, यहां तक कि बिन्दु की दोदी भी जब बनावटी नाराजगी दिखाकर इस बदिकस्मत लड़की को अस्पताल भेजने का प्रस्ताव करने लगी तो उसके बदन के लाल-लाल दाग सब गायब हो गए। मैंने देखा कि इससे तुम लोग और भी वेचेन हो उठे। बोले, बेशक चेचक बैठ गई। क्योंकि वह बिन्दु थी।

श्रनादर से पले हुए शरीर में एक बहुत बड़ा गुए। यह होता है कि वह अजर-श्रमर बन जाता है। एक तो बीमारी होना ही नहीं चाहती और मरने की सभी बड़ी सड़कों उसके लिए एकदम बन्द रहती हैं। बीमारी उससे बस मजाक-भर कर गई, कुछ बिगाड़ न सकी। लेकिन यह साफ समक में श्रा गया कि संसार में सबसे श्रधिक श्रसमर्थ व्यक्ति को श्राश्रय देना सबसे कठिन कार्य है। ग्राश्रय की ज़रूरत जिसे सबसे ग्रधिक है, ग्राश्रय पाने के मार्ग में बाधाएं भी उसके लिए सबसे ग्रधिक हैं।

जब मेरे बारे में बिन्दु का भय जाता रहा तो उसके सिर पर एक और बला चढ़ बैठी। वह मुभसे इतना प्यार करने लगी कि मुभे डर लगने लगा। प्यार की ऐसी मूर्ति मैंने संसार में कभी न देखी थी। किताबों में पढ़ा जरूर था लेकिन वह प्रेम स्त्री और पुरुष के बीच का था। बहुत दिनों से ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिससे मुभे याद पड़े कि मुभमें रूप है—इतने दिनों बाद यह बदसूरत लड़की उस रूप के पीछे पड़ गई। मेरा मुख देख-देखकर उसकी आंखों की प्यास नहीं घटती थी। कहती, "दीदी, तुम्हारा यह मुखड़ा मेरे सिवा और किसीकी निगाह में ही नहीं पड़ा।" जिस दिन मैं अपने बाल खुद संवार लेती उस दिन वह बहुत रूठ जाती। मेरे बालों का बोभ

, 88

दोनों हाथों से हिलाने-डुलाने में उसे बड़ा ग्रानन्द ग्राता। कभी-कभी दावत-न्योते में जाने के ग्रलावा मुक्ते सजने-संवरने की जरूरत ही न थी। लेकिन विन्दु मुक्ते परेशान कर रोज ही थोड़ा-बहुत सजाना चाहती। यह लड़की मुक्ते पाकर मानो एकदम पागल हो उठी।

तुम्हारे अन्तःपुर की ड्योड़ी में कहीं भी छटांक-भर जमीन खाली नहीं है कि पेड़-पौधे उगें। उत्तरी दीवार से सटकर नाले के किनारे एक लोध का पेड़ किसी तरह निकल श्राया था। जब देखती थी कि लोध के नये पत्ते लालोलाल हो उठे हैं उस दिन जान पाती थी कि घरातल पर वसन्त श्रा गया है। हमारी घर-गृहस्थी में भी उस ग्रना-हत लड़की का चित्त भी जिस दिन सम्पूर्ण रूप से ऐसा ही रंगीन हो उठता उस दिन मैं समभ जाती कि हृदय की दुनिया में भी वसन्त की एक हवा चलती है, और वह किसी स्वर्ग से श्राती है, गली के मोड़ से नहीं।

बिन्दु के प्यार के दुःसह वेग ने मुक्ते ग्रस्थिर कर दिया था।
किसी-किसी दिन मुक्ते उसपर गुस्सा ग्राने लगता, इस बात को तो
मैं मानती हूं, किन्तु उसके इस प्यार में से मैंने ग्रपना एक स्वरूप देखा
जिसे ग्रपने जीवन में कभी पहले न देखा था। वह मेरा खिला हुग्रा
सौन्दर्यथा।

इधर, बिन्दु जैसी लड़की को मैं जो इतने लाड़-प्यार से रखती, स्नेह करती थी यह तुम लोगों की नजरों में महज एक ज्यादती मालूम होने लगी। इसके पीछे नाक सिकोड़ने और दांत किटिकटाने का कोई अन्त न था। जिस दिन मेरे कमरे से बाजूबन्द चोरी हो गए, उस दिन तुम लोगों को इस बात का आभास देते हुए शर्म न आई कि इस चोरी में बिन्दु का हाथ था। जब स्वदेशी-आन्दोलन के हंगामें में लोगों के घरों की तलाशियां होने लगीं तब तुम लोग अनायास ही सन्देह कर बैठे कि बिन्दु पुलिस की जासूस है। इस बारे में उसके वह बिन्दु है।

तुम्हारे घर की नौकरानियां उसका कोई काम करने से एतराज करतीं ग्रीर मैं ग्रगर उनमें से किसीको बिन्दु का काम कर देने को कहती तो विन्दु भी मारे संकोच के सिकुड़कर सिमट जाती। इन्हीं सब कारणों से, उसके लिए मेरा खर्च बढ़ गया। मैंने खास तौर से एक प्रलग नौकरानी रख ली। यह तुम लोगों को ग्रच्छा न लगा। विन्दु को मैं जो कपड़े पहनने को देती उन्हें देखकर तुम इतने खफा हो गए थे कि मेरा हाथ-खर्च देना तुमने वन्द कर दिया। उसके ग्रगले दिन से मैं सवा रुपये मूल्य के जोड़े की मिलवाली मोटी घोती पहनने लगी। ग्रौर जब मित की मां मेरी जूठी थाली लेने ग्राई तो उसे मैंने मना कर दिया। खुद ग्रांगन के वम्बे पर जाकर, थाली की जूठन बछड़े को खिलाकर, मैंने ग्रपनी थाली मांजना ग्रुक कर दिया। एक दिन ग्रचानक यह हश्य देखकर तुम बहुत खुश नहीं हुए। मुभे खुश किए बिना ही तुम लोगों का काम चल सकता है ग्रौर तुम लोगों को खुश किए बिना कोई उपाय नहीं, इतनी बुद्धि मुभे ग्राज तक नहीं ग्राई।

दूसरी श्रोर, ज्यों-ज्यों तुम लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा, त्यों-त्यों बिन्दु की उमर भी बढ़ने लगी। इस स्वाभाविक बात पर तुम लोग श्रस्वाभाविक रूप से चंचल हो उठे। एक बात सोचकर मैं श्राहचर्य करती हूं कि तुम लोगों ने खोर-जवरदस्ती बिन्दु को घर से निकाल क्यों न दिया। मैं खूब समभती हूं कि तुम लोग मुभसे मन ही मन डरते हो। विधाता ने मुभे जो बुद्धि दी थी, मन हा मन उसकी इज्जत किए बिना तुम लोगों से रहा नहीं जाता।

श्रन्त में, जब बिन्दु को श्रपनी शक्ति से न निकाल सके तब तुम लोगों ने प्रजापित देव की शरण ली। बिन्दु के लिए वर तथ किया गया। जेठानी ने कहा, "जान बची। काली माई ने हमारे वंश की लाज रख ली।"

वर कैसा था मुफे नहीं मालूम । तुम्हीं लोगों के मुंह सुना कि सब मामले में ही अच्छा है । बिन्दु मेरा पैर पकड़कर रोने लगी, बोली, "दीदी, मेरी शादी की क्या जरूरत थी ?"

मैंने उसे बहुत समभाते हुए कहा, "बिन्दु, तू मत डर—सुना हैं कि तेरा वर श्रच्छा ही है ।"

बिन्दु बोली, "दूल्हा ग्रगर श्रच्छा हो तो मुफ्ते क्यों पसन्द करेगा !

मुक्तमें है भी क्या !"

वरपक्षवालों ने बिन्दु को देखने ग्राने का जिक्र ही न किया। जेठानीजी इससे बहुत निश्चिन्त हुईं।

लेकिन, बिन्दु का रोना रात-दिन में किसी क्षरण रुकना ही नहीं चाहता। उसे कितनी जबदंस्त तकलीफ थी सो मैं जानती थी। बिन्दु के लिए घर में मैंने बहुत लड़ाई लड़ी, लेकिन उसकी शादी रोक दी जाए यह कहने की हिम्मत मुक्ते नहीं पड़ी। किस बूते पर कहूं ? मैं अगर मर जाऊं तो उसकी क्या दशा होगी?

एक तो लड़की, फिर रंग की काली—िकसके घर चली, वहां उसकी क्या दशा होगी, इस बारे में न सोचना ही बेहतर है। सोचते हुए भी प्रारण कांप उठते हैं।

विन्दु बोली, "दीदी, जादी के ग्रव पांच दिन रह गए हैं, क्या इस बीच मेरी मौत नहीं हो सकती ?"

मैंने उसे जोर से घुड़की लगाई, लेकिन ग्रन्तर्यामी ही जानते हैं कि ग्रगर स्वाभाविक रूप से उसकी मृत्यु हो जाती तो मुक्ते ग्राराम मिलता।

विवाह से एक दिन पहले विन्दु श्रपनी दीदी से जाकर बोली, "दीदी, मैं तुम्हारी गोशाला में पड़ी रहूंगी, मुभसे जो कहोगी सो करूंगी, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूं, दीदी, मुभे इस तरह दूर मत फेंको।"

कुछ दिनों से दीदी छिपकर श्रांसू वहा रही थी। उस दिन भी बहाए। लेकिन दिल ही तो सब कुछ नहीं है, शास्त्र भी तो कुछ है। उन्होंने कहा, "तू तो जानती ही है बिन्दि, पित ही नारी का सब कुछ होता है—उसकी गित, उसकी मुक्ति, उसका सब कुछ। भाग्य में ग्रगर दु:ख लिखा हुग्रा है तो उसे कीन टाल सकता है!"

ग्रसल बात यह थी कि किसी ग्रोर भी कोई रास्ता नहीं था— विन्दु को शादी करनी ही होगी, बाद में जो होनहार है होता रहेगा।

मैंने यह चाहा था कि शादी हमारे घर पर ही हो। लेकिन तुम लोगों ने कह दिया कि शादी दूल्हा के घर पर ही होगी—यही उनके वंश की प्रथा है। मैं समक्ष गई कि बिन्दु के विवाह में प्रगर तुम्हारा कुछ खर्च हो जाए तो वह तुम्हारे कुलदेवता के लिए ग्रसहनीय होगा । इसलिए मुक्ते खामोश हो जाना पड़ा । लेकिन, एक बात तुम लोगों में किसी-को नहीं मालूम । जेठानी को बताने की इच्छा थी लेकिन नहीं बताया क्योंकि सुनने पर वह डर के मारे ही ग्रवमरी हो जाती । मैंने ग्रपने कुछ गहने तुम सबसे छिपाकर विन्दु को पहना दिए थे। शायद वे जेठानीजी की नजरों में पड़े हों, लेकिन देखकर भी उन्होंने ग्रनदेखा कर दिया था। दुहाई धर्म की, इसके लिए तुम लोग उन्हें क्षमा कर देना।

जाने से पहले बिन्दु मुभसे लिपट गई ग्रौर बोली, ''दीदी, तुम सोगों ने मुभे ग्राखिर त्याग ही दिया ?"

मैंने कहा, "नहीं बिन्दि, तेरी कैसी भी दशा क्यों न हो, मैं तुभे अन्त तक नहीं छोड़ेंगी।"

तीन दिन बीत गए। तुम्हारे ताल्लुके की एक रिम्राया ने तुम्हें एक भेड़ भेंट की थी। मैंने उसे तुम्हारे पेट की माग से बचाकर नीचे की मंजिल में कोयला रखने की कोठरी के एक कोने में शरण दी थी। सबेरे उठकर मैं उसे अपने हाथों से दाना खिला आया करती थी। सुम्हारे नौकरों पर दो-एक दिन यह काम सौंपकर देखा था। लेकिन देखा कि उनमें उसे खिलाने के बजाय उसीको खा जाने की और भुकाव ज्यादा है।

उस दिन सबेरे उस कोठरी में घुसकर मैंने देखा कि बिन्दु एक कोने में सिकूड़ी-सिमटी बैठी है।

मुक्ते देखते ही वह मेरे पांव पकड़कर चुपचाप सिसकने लगी। बिन्दु का पति पागल है।

"तू सच कह रही है बिन्दि?"

"इतना बड़ा भूठ तुमसे मैं क्या कह सकती हूं दीदी? वे पागल हैं। इबसुरजी की इस ब्याह में राय नहीं थी। लेकिन वे मेरी सास से यमराज की तरह डरते हैं। वे ब्याह से पहले ही काशीजी चले गए। सास ने ग्रपनी जिद से लड़के की शादी कर दी।"

मैं वहीं कोयलों के ढेर पर बैठ गई। श्रीरतें श्रीरतों पर दया

नहीं करतीं। कहती, ''ग्रौरत का क्या, है तो ग्रौरत ही। लड़का पागल हम्रा तो क्या, ग्राखिर है तो मर्द ही।''

विन्दू का पति यो पागल नहीं लगता । लेकिन किसी-किसी दिन वह इतना बौरा जाता था कि उसे कोठरी में ताला वन्द कर रखना पड़ता था । ब्याह की रात को वह ठीक था । लेकिन रात जागना म्रादि उपद्रवों से दूसरे ही दिन उसकी हालत विगड़ गई और दिमाग एकदम खराब हो गया। विन्दु दोपहर को पीतल की थाली में भात खाने बैठी थी कि अचानक उसके पति ने भात-समेत थाली आंगन में फेंक दी। ग्रचानक उसे ऐसा स्याल हुग्रा कि विन्दु स्वयं रानी रासमिए। है; नौकर ने उनकी सोने की थाली चुराकर अपनी पीतल की थाली में खाना परोस दिया है। यही उसके गुस्से का कारए। था। बिन्दु तो डर से ग्रधमरी हो गई। तीसरी रात को जब सास ने उसे ग्रपने पति के कमरे में सोने के लिए कहा तो उसकी जान सूख गई। पर सास भी भयानक थी, गुस्सा म्राने पर उसे होश नहीं रहता । म्रसल में वह भी पागल है। पर पूरी-पूरी नहीं और इसलिए वह और भी भयानक है । बिन्दु को कमरे में जाना पड़ा । पतिदेव उस रात को ठंडे थे । लेकिन डर से बिन्दु के शरीर को मानो लकवा मार गया। बहुत रात बीते पित के सो जाने के बाद वह बहुत तरकीब भिड़ाकर भाग आई है जिसका विस्तृत वर्शन देने की जरूरत नहीं।

नफरत और गुस्से से मेरी देह-भर में जलन होने लगी। मैंने कहा, "ऐसे घोले की शादी, शादी ही नहीं। बिन्दु, तू पहले जैसी थी उसी तरह मेरे पास रह, देखती हूं कि कौन तुमे ले जाता है।"

तुम लोगों ने कहा, "बिन्दु भूठ कह रही है।"
मैंने कहा, "वह कभी भूठ नहीं बोलती।"
तुम लोगों ने कहा, "तुमने कैसे जाना?"
मैंने कहा, "मैं निश्चित रूप से जानती हूं।"
तुम लोगों ने डराया, "बिन्दु के ससुरालवाले पुलिस केस कर
दें तो बड़ी परेशानी होगी।"

मैंने कहा, "धोखे से पागल के साथ उसका ब्याह किया गया है—म्रदालत क्या यह बात नहीं सुनेगी ?"

तुम लोगों ने कहा, "तोक्या इस मामले को लेकर ग्रदालत-कच-हरी में जाना होगा। क्यों, इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है ?"

मैंने कहा, "मैं अपने गहने वेचकर जो कर सकूंगी, करूंगी।" तुम लोगों ने कहा, "तो क्या वकील के घर दौड़ोगी?"

इस सवाल का कोई जवाब नहीं था ? माथा ठोककर रह जाने के ग्रलावा मैं कर क्या सकती थी !

उधर बिन्दु की ससुराल से उसके जेठ श्राकर बाहर शोर मचा रहे थे। उसने कहा कि वे थाने में खबर देंगे।

मेरे अन्दर कौन-सी शक्ति है मुक्ते नहीं मालूम, लेकिन कसाई के हाथ से जान लेकर जो गाय भागकर मेरी शरण में आई है उसे पुलिस की धमकी से फिर कसाई के हाथ सौंप देना होगा, यह बात मेरा मन बिलकुल न मान सका। मैंने चुनौती दी, ''देने दो उसे थाने में खबर।"

इतना कहने के बाद मैंने सोचा कि इसी दम बिन्दु को श्रपने सोने के कमरे में ले जाकर ताला बन्द कर बैठी रहूं। देखा तो बिन्दु लापता हो गई थी। तुम लोगों के साथ जब मेरी बहस चल रही थी, तब बिन्दु ने बाहर जाकर स्वयं श्रपने जेठ के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। वह समक्ष गई थी कि उसके इस घर में रहने से, वह मुक्ते बड़ी विपत्ति में डाल देगी।

भागकर बीच में ग्रा क्या गई, बिन्दु ने ग्रपनी मुसीबत ग्रीर तकलीफ दुगुनी बढ़ा ली। उसकी सास का कहना था कि भला उसका लड़का कहीं उसे खा थोड़े ही डालता ! बुरे पितयों का हृष्टान्त संसार में दुर्लभ नहीं, उन लोगों के साथ तुलना की जाए तो उसका बेटा सोने के चांद-सा सुशील है।

मेरी बड़ी जेठानी ने कहा, "उसकी फूटी किस्मत ही ऐसी है, उसपर ग्रफसोस करने से क्या फायदा ! पित चाहे पागल हो चाहे दिमाग खराव हो, है तो पित ही।"

तुम लोगों के मन में वैसी सती नारियों का दृष्टान्त जाग रहा या जिन्होंने स्वयं अपने कोढ़ी पति को गोद में उठाकर वेश्या के घर पहुंचाया था। संसार में सबसे नीच कायरता की इस कहानी का प्रचार करते हुए तुम पुरुषों को जरा भी संकोच का बोध नहीं हुआ। इसीलिए मानव-जन्म लेकर भी तुम लोग बिन्दु के ब्राचरण पर क्रोध प्रकट कर सके; तुम्हारा सिर शर्म से भुका नहीं। विन्दु के लिए मेरी छाती फटने लगी, लेकिन तुम लोगों के लिए मेरी लज्जा की सीमा न रही। एक तो मैं देहाती लड़की, तिसपर तुम्हारे घर में ब्याही गई—पता नहीं भगवान ने किस बहाने मुक्तमें ऐसी बुद्धि दे दी। तुम लोगों की ये धार्मिक बातें मुक्तसे किसी तरह भी सही नहीं गई।

मैं निश्चित रूप से जानती थी कि मर जाने पर भी बिन्दु अब हमारे घर न आएगी। लेकिन, मैंने जो उसे व्याह के पहले आशा दी थी कि अन्त तक मैं उसे नहीं त्यागूंगी। मेरा छोटा भाई शरत् कलकत्ता में रहकर कालेज में पढ़ता था। तुम लोग जानते ही होगे कि हर प्रकार का स्वयंसेवक का काम करने में ही उसे उत्साह था—चाहे वह ताऊन के समय मुहल्ले के चूहे मारने का हो, चाहे दामोदर की बाढ़ में सहायता करने जाने का हो—और इस कारए दो-दो बार एफ० ए० की परीक्षा में फेल होने के बाद भी वह कुछ दबा नहीं। उसे बुला-कर मैंने कहा, "तुफे ऐसा इन्तजाम करना पड़ेगा शरत् कि मुफे बिन्दु की खबर मिलती रहे। बिन्दु मुफे खत लिखने की हिम्मत नहीं करेगी और लिखे भी तो मुफे वह खत मिलेगा नहीं।

इस काम के बजाय ग्रगर मैं उससे कहती कि बिन्दु की ससुराल में डाका डालकर उसे उठा ला या उसके पागल पति का सिर फोड़ ग्रा, तो वह ज्यादा खुश होता।

शरत के साथ मैं वातें कर रही थी कि इतने में तुम आ गए और बोले, "फिर यह क्या हंगामा शुरू कर दिया ?"

मैंने कहा, "वही जो सबसे गुरू में किया था। हंगामा तो तभी से चालू है जब से तुम्हारे घर ग्राई हूं। लेकिन वह करतूत तो तुम्हीं लोगों की है।"

तुमने पूछा, ''बिन्दु को फिर लाकर कहां छिपा रखा है ?''

मैंने कहा, 'बिन्दु अगर ग्राती तो मैं जरूर उसे लाकर छिपा रखती। लेकिन डरो मत, वह ग्राएगी नहीं।"

शरत् को मेरे पास देखकर तुम्हारा सन्देह श्रीर भी बढ़ गया।

मुभे मालूम था कि शरत् इस घर में आए यह तुम्हें पसन्द नहीं। तुम लोगों को डर था कि उसपर पुलिस की निगाह है—िकसी दिन किसी राजनीतिक मामले में फंसकर तुम लोगों को भी लपेट में न ले; इसी-लिए भैयादूज का टीका भी मैं दूसरों के हाथ भेजती थी, मैं उसे तुम्हारे घर नहीं वुलाती थी।

तुमसे ही सुना कि बिन्दु फिर भाग गई है और उसके जेठ तुम्हारे घर पर पता लगाने आए थे। सुनकर मेरे हृदय में शूल-सा चुभ गया। अभागिन को कितना असहाय कष्ट होगा सो समभ गई, पर कुछ करने का कोई उपाय नहीं था।

शरत् खबर लेने दौड़ा। शाम को लौटकर उसने मुक्तसे कहा, "बिन्दु अपने चचेरे भाइयों के पास गई थी, लेकिन वे लोग उसपर बेहद नाराज हो गए और तभी उसे ससुराल पहुंचा गए। इसमें उनका जो खर्च किराया वगैरह में हो गया था उसका गुस्सा अभी तक उतरा नहीं है।"

तुम्हारी चाची श्रीक्षेत्र पुरी तीर्थ करने जाते समय तुम्हारे घर श्राकर ठहरीं। मैंने तुम लोगों से कहा, "मैं भी जाऊंगी।"

धर्म-कर्म में सहसा मेरी ऐसी प्रवृत्ति देखकर तुम लोग इतने खुश हो गए कि तुम लोगों ने बिलकुल कोई एतराज न किया। यह बात भी शायद तुम्हारे दिमाग में रही हो कि इस वक्त कलकत्ता में रहकर शायद मैं बिन्दु के बारे में कोई नया बसेड़ा न खड़ा कर दूं। मुक्ते लेकर तुम लोगों की बड़ी मुसीबत थी।

बुधवार को जाना था और रिववार को ये सब बातें तय हुई। मैंने शरत् को बुलवाकर कहा, "जैसे भी हो, बुधवार के रोज बिन्दु को पुरीवाली गाड़ी में तुभे सवार करा जाना होगा।"

शरत् का चेहरा खिल उठा, उसने कहा, "फिक्न मत करो दीदी, मैं उसे ट्रेन पर सवार कर पुरी तक पहुंचा आऊंगा—फोकट में जगन्नायजी का दर्शन हो जाएगा।"

उसी दिन शाम को शरत् फिर ग्राया। उसका चेहरा देखकर ही मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, "क्यों शरत् ? काम नहीं बना न!"

उसने कहा, "नहीं।"

मैंने कहा, "उसे राजी नहीं करा पाए क्या ?"

उसने कहा, "उसकी जरूरत भी ग्रव नहीं। कल रात को उसने कपड़े में ग्राग लगाकर ग्रात्महत्या कर ली है। उस घर के जिस लड़के से मैंने दोस्ती की थी उसने कहा कि वह तुम्हारे नाम एक चिट्ठी छोड़ गई थी पर उन लोगों ने वह चिट्टी भी जला दी है।"

चलो, शान्ति हुई!

देश-भर के लोग खफा हो गए। कहने लगे, "कपड़े में ग्राग लगाकर मरना भी ग्रीरतों का एक फैशन हो गया है।"

तुम लोगों ने कहा, "यह सब नाटक खेला गया।" हो सकता है। लेकिन नाटक का खेल केवल औरतों की साड़ियों पर क्यों होता है, वीर पुरुषों की घोतियों पर क्यों नहीं होता, यह भी तो सोचकर देखना चाहिए।

बिन्दि का जला भाग्य भी खूब है ! जब तक जिन्दा रही, रूपगुरा किसी बात में उसे यश न मिला । मरते वक्त भी कुछ सोचविचारकर नये ढंग से मरती कि देश के लोग तालियां बजाते सो भी
उसके दिमाग में न ग्राया । मरकर भी वह लोगों को नाराज कर
गई।

दीदी कमरे में छिपकर रोती रहीं। लेकिन उस रोने में एक तसल्ली थी। जो कुछ भी क्यों न हुआ हो सबकी रक्षा हो गई। मर ही तो गई है और तो कुछ नहीं हुआ, जिन्दा रहती तो न जाने क्या-क्या होता रहता।

मैं तीर्थ थ्राई हुई हूं। बिन्दु को श्राने की जरूरत नहीं रही पर मुफ्ते जरूरत थी।

लोग जिसे दुःख कहकर जानते हैं तुम्हारे घर में मुक्ते वैसा कोई दुःख नहीं था। तुम्हारे घर में खाने-पीने की कमी नहीं थी। तुम्हारे भाई साहब का चालचलन चाहे जैसा हो, पर तुम्हारे चालचलन में ऐसा कोई दोष नहीं था जिसके लिए भगवान को कोसा जा सकता हो। ग्रगर तुम्हारा चरित्र ग्रपने भाई साहब की तरह का ही होता, तो भी मेरे दिन ऐसे ही बीत जाते ग्रौर ग्रपनी सती-सतवंती जेठानी की तरह में भी पतिदेव को दोष न देकर विश्वदेवता को ही बुरा-भला

कहती । इसलिए तुम लोगों के खिलाफ मैं किसी तरह की शिकायत पेश करना नहीं चाहती—यह चिट्ठी मैंने इस उद्देश से नहीं लिखी ।

. लेकिन, मैं प्रव तुम्हारे उस सत्ताइस नम्बर माखन वड़ाल की गलीवाले मकान में नहीं लौटूंगी। मैंने बिन्दु को देखा है। संसार में नारी का परिचय क्या है यह मुफ्ते मालूम हो गया है। ग्रव मुफ्ते कुछ जरूरत नहीं।

इसके बाद यह भी देखा है कि वह औरत जरूर है पर भगवान ने उसे नहीं त्यागा। उसपर तुम लोगों का कितना भी जोर क्यों न हो, उस जोर का भी अन्त था। वह अपने अभागे मानव-जन्म से भी महान थी। तुम्हारे पैर इतने लम्बे नहीं हैं कि तुम लोग अपनी इच्छा के अनुसार उसके जीवन को हमेशा के लिए बदस्तूर पैरों के नीचे दबाए रहो। मृत्यु तुम लोगों से बड़ी है। उस मृत्यु में वह महान है—वहां विन्दु केवल बंगाली घर की एक लड़की-भर नहीं है, वह केवल चचेरे भाइयों की वहिन-भर नहीं है, अपरिचित पागल पित की प्रवंचिता पत्नी-मात्र नहीं है। वहां वह अनन्त है।

मृत्यु की वह बांसुरी जिस दिन उस वालिका के भग्न हृदय के भीतर से निकलकर मेरे जीवन के जमुना-तट पर बज उठी तो पहले-पहल मेरी छाती में मानो तीर चुभ गया। भगवान से मैंने पूछा, "तुम्हारे संसार में जो सबसे ज्यादा तुच्छ है वही सबसे ज्यादा कठिन क्यों है ? इस गली में चारों ग्रोर चहारदीवारी से घिरा हुग्रा ग्रानन्द-शून्य वातावरण का यह बहुत ही मामूली-सा बुल्ला इतनी भयंकर बाधा क्यों वन गया ? तुम्हारा विश्व ग्रपनी छः ऋतुओं का सुधापात्र लेकर केंसे भी क्यों न पुकारे, मैं इस जनानी ड्योढ़ी की दहलीज को क्षण-भर के लिए क्यों नहीं लांघ सकती। तुम्हार ऐसे भुवन में मेरा ऐसा जीवन लेकर ईंट-पत्थर की बनी तुच्छ ग्रोट में रहकर क्या तिल-तिल करके मुफे मरना होगा? मेरे हर रोज की यह जीवन-यात्रा कितनी तुच्छ है! यहां के बधे हुए नियम, बंधे हुए ग्रम्यास, बंधी हुई बोली, बांधकर मारना—कितना तुच्छ है! लेकिन ग्रन्त में क्या इसी दीनता के नाग-पाश बन्धन की जीत होगी ? ग्रौर तुम्हारे ग्रपने हाथों की रचना—उस ग्रानन्दलोक की हार होगी ?

लेकिन मृत्यु की बांसुरी बजने लगी। कहां रह गई वह राज की बनाई हुई दीवार श्रौर कहां रह गया तुम्हारे गढ़े हुए घरेलू कानूनों से बना कांटों का बाड़ा। कौन-सा दुःख या ग्रपमान है जो मनुष्य को बन्दी वनाकर रख सकता है! वह देखों, मृत्यु के हाथों में जिन्दगी का भंडा फहरा रहा है! अरे मभली वहू तुभे कोई डर नहीं है। तेरी मभली बहूवाली कैंचुली दूर होने में क्षण-भर भी नहीं लगेगा।

तुम लोगों की गली से मैं ग्रब नहीं डरती हूं। मेरे सामने श्राज नीला समृद्र है ग्रौर सिर पर ग्रसाढ़ के बादल।

तुम लोगों ने रूढ़ियों के अन्यकार से मुभे ढक रखा था। क्षरा-भर के लिए उस आवररा के एक छेद से विन्दु मुभे देख गई थी। उसी लड़की ने अपनी मृत्यु के द्वारा उस आवररा को दुकड़े-दुकड़े कर दिया। आज बाहर आकर मैंने देखा है कि ऐसी जगह नहीं जहां मेरी गरिमा समा सके। मेरा यह अनाहत रूप जिसकी आंखों को भाया है वही 'मुन्दर' मुभे सारे आकाश के नेत्र से देख रहे हैं। अब तो तुम्हारी मभली बहू मरी।

तुम सोच रहे होगे कि मैं मरने जा रही हूं—घवराश्रो मत, इतना पुराना मजाक मैं तुम्हारे साथ नहीं करूंगी। मीरावाई भी तो मेरी तरह ग्रौरत ही थी—उसकी जंजीरें भी तो कम भारी नहीं थीं, किन्तु उसे जीने के लिए कहीं मरना तो नहीं पड़ा। मीरावाई ने ग्रपने गाने में लिखा है:

भाई छोड्या, वन्धु छोड्या, छोड्या सगा सोई, 'मीरा' राम लगगा लागी, होगगी होय सो होई। यह लगन का लगा रहना ही तो जीवित रहना है। मैं भी जीऊंगी। ग्रब मैं जी गई।

> तुम्हारे चरणों के श्राश्रय से विद्धुड़ी मृगाल

रचनाकाल: श्रावण १३२१ वंगाब्द सन् १६१४ ई०

# ८ क्षुधित पाषाण

श्रपने एक रिश्तेदार के साथ मैं दुर्गापूजा की छुर्टी में देशाटन समाप्त कर कलकत्ता लौट रहा था कि रेलगाड़ी में उस बाबू से भेंत हो गई। उसका पहनावा देखकर मुफे पहले-पहल भ्रम हुन्रा था कि वह पछाहीं मुसलमान है। उसकी बातचीत सुनकर श्रौर भी उलभन में पड़ गया। दुनिया के हर मामले में ही वह इस ढंग से बातें करने लगा मानो उसीके साथ सलाह-मशिवरा कर विश्व-विधाता हर काम किया करते हैं। सारे संसार में भीतर ही भीतर ऐसी-ऐसी श्रश्रुतपूर्व गंभीर घटनाएं घट रही थीं,—रूसी इतना ग्रागे बढ़ गए हैं, श्रंग्रेजों के ऐसे-ऐसे छिपे मनसूबे हैं, देशी राजाश्रों में एक खिचड़ी-सी पक रहीं है—इन सभीके बारे में कुछ भी न जानकर हम लोग सम्पूर्ण रूप से निश्चिन्त वने हुए थे। हमारे नवपरिचित मित्र ने मुस्कराकर कहा "ऐ होरेशियो, स्वर्ग श्रौर घरती पर केवल उतनी ही घटनाए घटित नहीं होतीं जितनी ग्रखबारों में छापी जाती हैं। उनकी संख्या कहीं ग्रिवक होती है।"

हम लोग पहली बार घर छोड़कर बाहर निकले थे, इसलिए उस आदमी का हाव-भाव देखकर हम लोग दंग रह गए। मामूली-मामूली बातों के सिलसिले में वह विज्ञान की चर्चा करता, तो कभी वेदों की व्याख्या करने लगता और फिर कभी फारसी के शेर कहने लगता। विज्ञान, वेद और फारसी में हम लोगों को कोई दखल नहीं था। इसलिए उसके प्रति हमारी भिक्त लगातार बढ़ती ही रही। यहां तक कि मेरे थियोसफिस्ट (ग्रध्यात्मवादी) रिक्तेदार के मन में यह हव विक्वास उपजा कि हमारे इस सहयात्री के साथ किसी ग्रलोकिव मामले का कोई एक सम्बन्ध है, कोई एक अनोखा मैंनेटिइम या दैवी-शक्ति या सूक्ष्म शरीर या वैसे ही कुछ के साथ इसका सम्बन्ध है। वे इस मामूली व्यक्ति की सारी मामूली बातों को भी भक्तिविह्मल और मुग्ध होकर सुन रहे थे और छिपकर उसे कागज पर नोट किए जा रहे थे। हावभाव देखकर मुभे यों लगा कि वे असामान्य व्यक्ति भी गुप्त रूप से यह समभ रहे थे और खुश भी हो रहे थे।

गाड़ी श्राकर जंकशन पर रुकी तो हम लोग उतरकर दूसरी गाड़ी की प्रतीक्षा में वेटिंग रूम में इकट्ठे हुए। उस समय रात के साढ़े दस बजे थे। सुना कि रास्ते में कोई गड़बड़ी हो जाने की वजह से गाड़ी काफी देर में श्राएगी। इसी बीच मेज पर बिस्तर बिछाकर मैंने सोने का इन्तजाम कर लिया था। इतने में ही उस श्रसामान्य व्यक्ति ने नीचे लिखा किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। उस रात को मुफे फिर नींद नहीं शाई।

राजकीय व्यवस्था से सम्बन्धित दो-एक विषयों पर जब मेरा मतभेद हुआ तो मैंने जूनागढ़ का काम छोड़कर हैदराबाद के निजाम की सरकार में था गया। मुक्ते कम अवस्था और मजबूत शरीर का देखकर उन लोगों ने पहले-पहल मुक्ते रूई का राजकर वसूल करने भडौंच भेज दिया।

मड़ोंच बड़ा ही रमणीक स्थान है। निर्जन पहाड़ों के नीचे से बड़े-बड़े जंगलों में से होकर वहां की सुस्ता नदी (संस्कृत स्वच्छतोया का अपभ्रंश हो सकता है) बिल्लोर पत्थर के टुकड़ों से मुखरित मार्ग पर कुशल नर्तकी-सी पग-पग पर बल खाती, आढ़ी-तिरछी होती हुई, द्वृत गित से नृत्य करती हुई चली गई है। उसी नदीं के तट पर पत्थर से बने डेढ़ सौ सीढ़ियोंवाले ऊंचे घाट के ऊपर एक श्वेत संगमरमर का महल पर्वत के पैरों के पास अकेला खड़ा है। आसपास कोई बस्ती नहीं। भड़ोंच की रूई की मंडी और गांव यहां से बहुत दूर हैं।

लगभग ढाई सौ साल पहले, शाह महमूद द्वितीय ने अपने भोग-विलास के लिए यह महल ऐसे निर्जन स्थान में बनवाया था। उस समय इसके स्नानागार के फब्नारों के मुंह से गुलाबजल की घाराएं निकलती थीं और उसकी फुहारों से शीतल एकान्त कक्षों में संगमरमर के बने ठंडे शिलासनों पर वैठी नवयुवती ईरानी रमिशायां अपने कोमल नग्न पदपल्लवों को जलाशय के स्वच्छ जल में डाले, नहाने से पूर्व अपने केशों को खोलकर गोद में सितार लिए अंगूर-वन की गजलें गाया करती थीं।

श्रव न तो वे फव्वारे चलते हैं श्रीर न वह संगीत ही सुनाई पड़ते हैं श्रीर न उन सफेद पत्थरों पर गोरे-गोरे पैरों की नर्म थाप ही पड़ती है। श्रव वह महल हम जैसे एकान्तवास से पीड़ित महसूल-कलक्टरों का बहुत ही वड़ा श्रीर बहुत ही सुनसान वासस्थान है। लेकिन दफ्तर के बूढ़े मुंशी करीमखां ने मुभे उस महल में रहने से बार-बार मना किया था। कहा था, जी चाहे तो दिन में भले ही रहिए पर रात हरिगज वहां न बिताइएगा। मैंने यह बात हंसकर उड़ा दी। नौकरों ने कह दिया कि वे शाम तक काम करेंगे किन्तु रात को यहां पर नहीं रहेंगे। मैंने कहा, ''श्रच्छी बात है।'' दरश्रसल यह मकान इतना बद-नाम था कि चोर भी यहां श्राने की हिम्मत नहीं करते थे।

पहले-पहले जब मैं यहां आया था तो इस परित्यक्त पाषारा-प्रासाद की निर्जनता का मेरी छाती पर एक भयानक बोभ-सा बना रहता था। मुभसे जितना सम्भव होता मैं बाहर ही बाहर रहता और काम की थकान से चूर-चूर हो घर लौटकर सो जाता था।

लेकिन हफ्ता-भर बीतते न बीतते उस महल के एक अनोबे नशे ने मुभे धीरे-धीरे घर दवाया। मेरी उस दशा का वर्णन करना भी कठिन है और उस बात पर किसीको विश्वास दिलाना और भी कठिन है। यह सारा महल मानो एक सजीव पदार्थ-सा अपने जठरस्थ मोह-रस से मुभे धीरे-धीरे पचाने लगा।

शायद इस मकान में पैर रखते ही मुक्तपर यह प्रक्रिया गुरू हो गई थी। लेकिन जिस दिन होश की दशा में मैंने इसकी गुरुग्रात का अनुभव किया उस दिन की वार्ते मुक्ते साफ-साफ याद हैं।

उस समय गर्मियों का ग्रारम्भ था ग्रौर रूई का बाजार ढीला । या। मेरे हाथ में कोई काम भी नथा। सूर्यास्त से कुछ पहले मैं नदी के किनारे उस घाट के नीचे एक ग्रारामकुर्सी पर बैठा था। सुस्ता नदी उस समय काफी सूख गई थी। उस पार कादूर तक फैला हुग्रा बालू का तट डूबते हुए सूरज की ग्राभा से रंगीन हो उठा था। इस पार घाट की सीढ़ियों के नीचे स्वच्छ छिछले जल में पत्थर की छोटी-छोटी गोल-गोल बटियां चमक रही थीं। उस दिन कहीं भी जरा-सी हवा न थी। निकट पहाड़ से बन-तुलसी, पुदीना ग्रौर सौंफ की भाड़ियों से उठती हुई गाढ़ी सुगन्ध ने सारे निश्चल ग्राकाश को भारी कर दिया था।

सूरज जब गिरि-शिखर की आड़ में हुव गया तो तुरन्त दिन की नाट्यशाला में मानो एक लम्बी छाया यवनिका-सी गिर गई। यहां बीच में पर्वत आ जाने से प्रकाश और अन्यकार का मिलन चिर-स्थायी नहीं होता। घोड़े पर सवार होकर कहीं घूम आने का विचार कर मैं उठने ही वाला था कि ऐसे ही समय में सीढ़ियों पर किसीके पैरों की चाप सुनाई पड़ी। पीछे पलटकर देखा—कोई नहीं था।

इन्द्रियों का भ्रम है, ऐसा समभकर जो मैं मुड़कर बैठा तो अब की बार बहुत-सी पदध्वनियां सुनाई दीं-- मानो बहुत-से लोग उछलते-कूदते उतरे आ रहे हैं। तनिक भय-मिश्रित एक अपूर्व पुलक मेरे सारे श्रंगों पर छा गई। यद्यपि मेरे सामने कोई भी मूर्ति न थी, फिर भी प्रत्यक्ष के समान मुक्ते स्पष्ट लगने लगा कि ग्रीष्म की उस सन्ध्या में प्रमोद-चंचल नारियों का एक दल सुस्ता के जल में नहाने उतरा है। यद्यपि इस शाम को, निस्तब्ध पर्वत के नीचे, नदी-तट पर, निर्जन महल में, कहीं भी कोई शब्द नहीं हो रहा था, फिर भी मुफे स्पष्ट सुनाई पड़ा कि भरने की सहस्र धाराओं की तरह कौतुकपूर्ण कल-हास्य करती और एक-दूसरे का वेग से पीछा करती हुई स्नानायिनी तरुणियां मेरे शरीर के निकट से निकल गईं। उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं। वे मानो मेरे लिए अहत्य हों और मैं उनके लिए उसी प्रकार ग्रहश्य हूं। नदी पहले की ही तरह स्थिर थी किन्तु मुक्तेस्पष्ट भ्रन्भव होने लगा कि स्वच्छतोया का उथला प्रवाह बहुत-सी कंगन-भंकृत बांहों से विक्षुब्ध हो उठा है, हंस-हंसकर सिखयां एक-दूसरे पर जल उछाल रही हैं ग्रीर तैरनेवालियों के पैरों के प्रहार से जल की बुंदें मोतियों की फुहारों-सी ग्राकाश में उड़ रही हैं।

मेरे हृदय में एक प्रकार का कम्पन होने लगा। यह उत्तेजना भय के, ग्रानन्द के या कुतूहल के कारएा थी, मैं ठीक तौर से बता नहीं सकता। मुफे बड़ी इच्छा होने लगी कि ग्रच्छी तरह से देखूं, लेकिन सामने देखने को कुछ न था। लगा कि एक बार ग्रच्छी तरह से कान लगाकर सुनूं तो शायद उनकी सारी बातें ही साफ-साफ सुनाई पड़ेंगी, लेकिन कान को एकाग्र करने से केवल जंगल के भींगुरों की ध्विन ही सुनाई पड़ी। लगा कि ढाई सो साल का काला पर्दा मेरे ही सामने लटक रहा है—उरते-उरते उसकी एक छोर उठाकर मैंने भीतर देखा—वहां बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी, पर गाढ़े ग्रंधियारे में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था।

ग्रचानक उमस को तोड़ती हुई सनसनाती हुई एक हवा चली—

मुस्ता का शान्त जल-तल देखते ही देखते अप्सरा के घृंघराले केश के

समान कृंचित हो उठा, ग्रौर सन्ध्या की छाया से ढकी सारी वन
भूमि क्षरा-भर में एक ही साथ ममर्रध्विन कर मानो दुःस्वप्न से जाग

उठी। स्वप्न कहो चाहे सत्य मानो, ढाई सौ साल के ग्रतीत क्षेत्र से

प्रतिफलित होकर जो एक ग्रह्व्य मरीचिका मेरे सामने उतर ग्राई

थी वह क्षरा-भर में न जाने कहां विलीन हो गई। जो मायाविनियां

मेरे शरीर पर से देहशून्य द्रुत कदमों से, शब्दहीन उच्च कलहास्य के

साथ दौड़ती हुई सुस्ता के जल में कूद पड़ी थीं वे भीगे ग्रांचल से पानी

निचोड़ती हुई मेरी बगल से होकर ऊपर वापस नहीं गई। हवा जिस

प्रकार गन्य को उड़ा ले जाती है, ठीक उसी प्रकार वसन्त की एक सांस

में वे भी उड़कर कहीं चली गई।

तब मुभे बड़ा भय होने लगा कि कहीं मुभे अकेला पाकर अचानक मेरे कंधे पर किवतादेवी तो सवार नहीं हो गईं! मैं बेचारा रूई की चुंगी वसूल करके किसी तरह अपना पेट पालता हूं, कहीं यह सत्यानाशिनी मेरा बंटाधार करने तो नहीं आ गई! सोचा, जरा अच्छी तरह से भोजन करना होगा—खाली पेट में ही ऐसे लाइलाज मर्ज आकर भीड़ जमाते हैं। उसी वक्त मैंने अपने बावचीं को बुलाकर काफी धी-मसालेदार मुगलिया खाना बनाने का हुक्म दे दिया।

भ्रगले दिन सवेरे ये सारी बातें ही बड़ी हास्यजनक-सी लगने

११२

68

लगीं। खुशी-खुशी साहबों की तरह सोला हैट पहने, अपने हाथ से गाड़ी हांकता हुआ अपने काम पर चला गया। उस दिन तिमाही रिपार्ट लिखने का दिन था इसलिए देर से घर लौटने की बात थीं! लेकिन शाम होते न होते ही कोई मुभे घर की ओर आकर्षित-करने लगा। कौन मुभे खींचने लगा यह नहीं बता सकता, पर मन कहने लगा कि अब और देर नहीं करनी चाहिए। मन कहने लगा कि सब लोग बैठे होंगे। रिपोर्ट अधूरी छोड़कर हैट पहन लिया और उस सन्ध्या-चूसर तरु-छाया से ढंके सुनसान पथ को रथ के पहियों के शब्द से चौकनना करता हुआ उस अन्धकारपूर्ण शैलान्तवर्ती निस्तब्ध विशाल प्रासाद में पहुंच गया।

सीड़ियों के ऊपर, सामने का कमरा बहुत ही बड़ा है। बड़े-बड़ खम्भों की तीन पंक्तियों पर मेहराबदार फैली हुई छत थी। यह विज्ञाल कमरा अपना अगाध सुनापन लिए दिन-रात भांय-भांय किया करता था। उस दिन शाम को उस समय भी वत्ती नहीं जलाई गई थी। दरवाजा धकेलकर ज्योंही मैं उस वृहत् कमरे में दाखिल हुग्रा त्योंही मुक्ते लगा कि वहां यकायक बड़ा भारी विष्तव शुरू हो गया है—मानो ग्रचानक सभा भंग करके चारों ग्रोर के दरवाजे, खिड़कियां, रास्ते, बरामदे, जिसे जिघर राह मिली उघर ही भगदड़ में लग गए। कौन किधर गई कुछ पता न लगा। मैं कहीं किसीको न देखकर बाक्श्नय हो खड़ा रहा। शरीर एक प्रकार के आवेश से रोमांचित हो उठा, मानो बहुत दिनों पुरानी तेल-फुलेल ग्रीर इत्रों की भीनी महक मेरी नाक में घुसने लगी। मैं उस दीपक-शून्य, जन-शून्य विशाल कक्ष के प्राचीन प्रस्तर-स्तम्भों के बीच में खड़ा हुया सुनने लगा-फर-भर शब्द करता फव्वारे का जल सफेद पत्थर पर गिर रहा है, सितार पर कौन-सा राग बज रहा है समभ न सका, कहीं पर स्वर्ण-स्राभूषण की रुन-भून तो कहीं पायलों की भंकार, कहीं विशाल तांवे के घड़ि-याल पर प्रहर-सूचक ध्वनि, बहुत दूर पर नौवत की मीठी तान, हवा में डोलते हुए बिल्लौर के बड़े-वड़े भाड़ों के लटकनों की ट्रन-ट्रन ष्वित, बरामदे से पिजड़े में बुलबुलों का चहचहाना, बाग से पालन् सारसों की पुकार—सबने मिल कर मानो मेरे चारों स्रोर एक प्रेतलोक

की रागिनी छेड़ दी।

मुक्तमें ऐसा एक मोह उत्पन्न हो गया कि लगने लगा कि यह अस्पृत्रय, अगम्य अवास्तव घटना ही संसार में एकमात्र सत्य है और बाकी सब कुछ मिध्या से भरी मरीचिका है। मैं, यानी अमुक साहब का बड़ा लड़का, अमुक नाम का मैं, साढ़े चार सौ रुपया तनस्वाह पानेवाला रूई का महसूल-कलेक्टर मैं, हैट और छोटा कसावदार कुर्ता पहन टमटम हांककर दफ्तर जानेवाला मैं यह अपने को समभाने लगा कि यह सभी कुछ मेरे लिए अजीब-सा मजाक, निरा क्ष्ठ और बेसिर-पैर का दृश्य है। मैं उस विशाल निस्तब्ध अधेरे कक्ष के बीच में खड़ा जोरों से ठहाका मारकर हंस पड़ा।

तब तक मेरा मुसलमान नौकर जलता हुआ केरोसिन का लैम्प हाथ में लिए कमरे में दाखिल हुआ। उसने मुफे पागल समका या नहीं मुफे नहीं मालूम। लेकिन उसी क्षरा मुफे याद आया कि मैं स्वर्गीय अमुकचन्द्र का ज्येष्ठ पुत्र अमुकनाथ हूं, और साथ ही साथ यह भी सोचने लगा कि संसार के भीतर या बाहर कहीं पर भी अमूर्त फव्वारा हमेशा फरता है या नहीं और कहीं पर अहश्य उंगलियों के फनकारने से किसी मायावी सितार से अनन्त रागिनी व्वनित होती है या नहीं, यह हमारे महाकवि या कविवर ही बता सकते हैं, किन्तु यह बात तो सोलह आने सच है कि मैं भड़ौंच की मंडी में रूई की चुंगी वसूल कर महीने में साढ़े चार सौ रुपये तनख्वाह लेता हूं। तब मैं अपने पूर्वक्षणों की अद्भुत मोह-माया की याद करके टेबल के पास लैम्प के सामने बैठ अखबार देखता हुआ चस्का ले-लेकर हंसने-मुस्कराने लगा।

श्रस्तवार पढ़कर, मुगलिया खाना खाने के बाद मैं श्रपने कोनेवाले छोटे-सेकमरे में जाकर बत्ती बुक्ताकर बिस्तर पर लेट गया। मेरे सामने की खुली खिड़की से, श्रंधियारे जंगलों से घिरे श्ररावली पर्वंत की चोटी के ऊपर एक जगमगाता हुग्रा सितारा करोड़ों-श्ररबों योजन दूर श्राकाश से इस तुच्छ कैम्प-खाट पर पड़े श्रीमान चुंगी-कलक्टर को टकटकी लगाए देख रहा था, श्रीर मैं इससे विस्मय श्रीर कौतुक श्रनुभव करता हुग्रा कब सो गया, बता नहीं सकता हूं। कितनी देर तक मैं सोता रहा यह भी नहीं जानता । एकाएक मैं सिहरकर जाग पड़ा,—कमरे में कोई ग्रावाज हुई हो ऐसी बात नहीं या कोई ग्रुस ग्राया हो सो भी मुक्ते दिखाई न पड़ा । ग्रंथकारमय पर्वत के ऊपर से वह एकटक सितारा द्वव चुका था ग्रीर ग्रंथेरे पखवाड़े की फीकी चांदनी ग्रनथिकार प्रवेश के संकोच से संकुचित होकर मेरी खिड़की में से ग्रन्दर ग्रा गई थी।

किसी व्यक्ति को देख न सका फिर भी मुक्ते स्पष्ट रूप से लगा कि कोई मुक्ते धीरे-धीरे हिला रहा है। मेरे जाग उठते ही वह कुछ न कहकर मानो केवल प्रपनी ग्रंगूठियों से चमकती हुई पांचों उंगलियों से इशारा करके उसने मुक्ते वड़ी सावधानी से ग्रपने पीछे-पीछे चलने का ग्रादेश दिया।

मैं बहुत ही दवे पांव उठा । यद्यपि उस शत प्रकोण्ठोंवाले, विशाल सूनेपन से भरे, निद्रित घ्वनि और सजग प्रतिष्वनियों से गूंजते हुए उस विशाल प्रासाद में मेरे सिवा कोई और नहीं था, फिर भी पग-पग पर यही शंका बनी रही कि कहीं कोई जाग न जाए । उस महल के अधिकांश कमरे बन्द रहते थे और उन कमरों में मैं कभी गया भी नहीं था।

उस रात को निःशब्द पग घरते हुए, सांस रोके मैं उस म्रह्श्य म्राह्मान करनेवाली का म्रनुसरए। करता हुमा कहां चला जा रहा था, म्राज भी स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता हूं। कितने संकरे म्रंघियारे गलियारे, कितने लम्बे-लम्बे बरामदे, कितने स्तब्ध बृहत् सभाकक्ष, कितनी हवा-शून्य छोटी-छोटी बन्द कोठरियां पार कर जाने लगा उस-की कोई इन्तहा नहीं थी।

प्रपत्ती उस प्रहश्य दूती को यद्यपि मैंने आंखों से नहीं देखा था फिर भी उसकी मूर्ति मेरे मन से अगोचर न रही। अरब-देशीय रमिए। उसकी ढीली आस्तीनों में से संगमरमर के बने जैसे कठिन सुडौल हाथ दिखाई दे रहे थे, टोपी के किनारे से एक भीने कपड़े का नकाब उसके मुख पर उतर आया था और उसके कमरबन्द से एक बांकी छूरी बंधी हुई थी।

मुक्ते ऐसा लगने लगा मानो 'अलिफ-लैला' की हजार रातों में से

कोई एक रात ग्राज उपन्यास-लोक से उड़कर यहां चली ग्राई है। मैं मानो ग्रन्थकारमयी रात्रि में लुप्त बगदाद शहर की संकरी दीपहीन गलियों में किसी संकट से भरे ग्रभिसार के लिए चल रहा हं।

• ग्रन्त में दूती मुक्ते एक गाढ़े नीले रंग के पर्दे के सामने लाकर सहमा ठिठककर खड़ी हो गई ग्रौर नीचे की ग्रोर उंगलियों के इशारे से कुछ दिखाने लगी। नीचे कुछ भी न था फिर भी डर से मेरा खून सूख गया। मैंने यह अनुभव किया कि उस पर्दे के सामने कमखाव की पोशाक पहने, गोद में खुली तलवार लिए, दोनों पैर फैलाए एक भयानक हन्शी खोजा बैठा-बैठा ऊंघ रहा है। दूती हलके कदमों से उसके दोनों पैरों को लांघ गई ग्रौर पर्दे के एक छोर को पकड़कर उठाया।

भीतर से कमरे का कुछ हिस्सा नजर ग्राया जिसमें ईरानी कालीन विछा हुग्रा था। भीतर तस्त के ऊपर कौन बैठा है, साफ-साफ दिखाई नहीं पड़ा। सिर्फ जाफरानी रंग के ढीले पायजामे के नीचे जरीदार नागरे पहने दो छोटे-छोटे सुन्दर चरण गुलाबी रंग के मखमली ग्रासन पर ग्रलस भाव से पड़े दिखाई दिए। फर्श पर एक तरफ एक नीलाभ स्फटिक-पात्र में चन्द सेव, नाशपाती, नारंगी ग्रीर ग्रंग्रों के गुच्छे रखे थे, उसके पास ही एक छोटा-सा प्याला ग्रीर सुनहरे रंग की मदिरा से पूर्ण कांच का बना पात्र मेहमान के लिए इन्तजार कर रहे थे। कमरे के भीतर से एक ग्रनोखे भूप की मादक सुरिभ से भरा धुग्रां ग्राकर मुक्ते मदहोश कर गया।

कापते हुए हृदय से ज्योंही मैंने उस खोजे की फैली हुई टांगें लांघ-कर पार कर जाना चाहा, त्योंही वह चौंककर जाग उठा—उसकी गोद से तलवार पत्थर के फर्श पर भन्न से गिर पड़ी।

सहसा एक विकट चीख सुनकर चौंककर मैंने देखा कि अपनी उस कैम्प-खाट पर मैं पसीने से तर-बतर बैठा हूं—प्रभात के प्रकाश में कृष्णपक्ष का चांद रात-भर जगे हुए रोगी की तरह पीला पड़ गया है—और बाहर हम लोगों का परिचित पागल मेहरअली अपनी प्रतिदिन की प्रथा के अनुसार उषाकाल के सुनसान पथ पर 'दूर रहो, दूर रहो' चिल्लाता हुआ चला जा रहा है।

इसी तरह से मेरे 'अलिफ-लेला' की एक रात अचानक हा खत्म

हो गई, लेकिन श्रव भी एक हजार रातें वाकी थीं।

मेरे दिन के साथ रात का वड़ा भारी विरोध उठ खड़ा हुआ । दिन को थका-मांदा शरीर लेकर काम पर जाता और शून्य स्वप्नमयी मायाविनी रात को कोसता रहता और फिर सांभ घिर आने के बाद दिन के काम-काज-भरे अस्तित्व को अत्यन्त तुच्छ, भूठा, हास्यकर तस्मभने लगता।

शाम के बाद मैं एक नशे के जाल में मदहोश-सा होकर उलक्ष जाता था। और उस समय मैं सैकड़ों वर्ष पहले के किसी अलिखित इतिहास का कोई अनोखा व्यक्ति बन जाता और तब मुक्तपर वह विजायती छोटा कुर्ता और कसी-कसी-सी पतलून विलकुल नहीं जंचते थे। तब मैं सिर पर लाल मखमल की टोपी, और बदन पर ढीला पायजामा, फूलदार कवा और रेगमी लम्बा चोगा पहन रंगीन रूमाल पर इत्र डालकर बड़े ही जतन में सजाबट करता, और सिगरेट फेंककर गुलावजल से भरी बहुत लम्बी व पेचदार नलीवाली फरशी लिए गद्दीदार ऊंची कुर्सी व मसनद पर बैठ जाता, मानो किसी अपूर्व प्रिय-सम्मेलन के लिए बड़ी ही आतुरता लिए मैं बैठा रहता था।

उसके बाद जितना ही ग्रंघेरा गाढ़ा होता रहता, उतनी ही, न जाने कैसी ग्रद्भुत घटनाएं होती रहतीं जिनका वर्णन में नहीं कर सकता। ठीक ऐसा लगने लगता मानो किसी चमत्कारपूर्ण कहानी के कुछ फटे हुए ग्रंश वसन्त के ग्राकस्मिक भकोरे से इस विशाल प्रासाद के विचित्र कक्षों में उड़ते फिर रहे हों। उस कहानी का कुछ ग्रंश तो मिलता ग्रौर उसके बाद उसका सिलसिला खो जाता, उसका ग्रन्त दिखाई नहीं पड़ता। मैं भी रात-भर उन उड़ते हुए विच्छिन्न ग्रंशों का पीछा करते हुए कमरों में भटकता रहता था।

इन खंड-स्वप्नों की भंवर में पड़े कभी तो मुफे हिना की महक मिलती, तो कभी सितार की भंकार सुनाई पड़ जाती, तो कभी श्रेमुरभित जल की शीतल बौछारों से मिली पवन-हिलोरों में एक नायिका को विजली की रेखा-सी चमचमाती हुई लमहे-भर के लिए देख लिया करता था। वही केंसरिया रंग का पायजामा पहने होती, उसीके दूधिया-गुलावी दोनों पैरों में जरीदार नुकीली जूतियां होतीं, उसीके पीनोन्तत वक्षों पर जरी की फूलदार कंचुकी कसी होती श्रौर सिर पर एक लाल टोपी होती जिसकी सुनहली कालर उसके शुभ्र माथे श्रौर कपोलों को घेर लेती थी।

जसने मुक्ते पागल कर दिया था। मैं उसीके श्रभिसार के लिए हर रात को निद्रा के पाताल-राज्य में, स्वप्नों के घुमावदार पथों पर, मायापुरी की गली-गली में, कोठरी-कोठरी में, इघर से उघर भटकता / फिरता था।

किसी-किसी दिन शाम को जब मैं बड़े दर्पण के दोनों ग्रोर दो बत्तियां जलाकर बड़ी ही दिलचस्पी के साथ अपने को शाहजादे की तरह सजाने में मशगूल रहता, तो ग्राइने में मेरी परछाई की बगल में क्षरा-भर के लिए उस तरुगी ईरानी की छाया ग्रा ठहरती। ग्रौर उसी लमहे-भर में वह गर्दन टेढ़ी कर, ग्रपनी बड़ी-बड़ी गाढ़ी काली पुतिलयोंवाली ग्रांखों से ग्रपने हृदय का गहरा ग्रावेश ग्रौर तीव्र वेदना प्रकट करती, ग्राग्रह-भरी तिरछी चितवन डालकर, सरस सुन्दर बिम्बा-घर में एक ग्रस्फुट भाषा का ग्राभास-मात्र देती हुई, लघुललित नृत्य से अपनी यौवन-पुष्पित देह-लता को वेग से ऊपर की ओर आवर्तित कर क्षरा-भर में वेदना, वासना ग्रौर विभ्रम के हास्य-कटाक्षों की 🤉 बौछार करती हुई श्रौर ग्राभूषगों की चमक की चिंगारियां बरसाती हुई दर्परा में ही विलीन हो जाती। गिरि-कानन की सारी सुगन्ध लूटकर एक उद्दाम पवन का भोंका आकर दोनों बत्तियों को बुभा देता । मैं ग्रपनी वेश-भूषा छोड़कर वेशकक्ष के कोने में ग्रपने बिस्तर पर पुलकित देह लिए श्रांखें बन्द किए लेटा रहता। मेरे चारों श्रोर उस हवा में, उस अरावली गिरिकुंज के सारे सुप्त सौरभ में मानो भनेक प्यार, अनेक चुम्बन, अनेक कोमल कर-स्पर्श एकान्त अन्धकार को पूर्ण करते हुए तैरते रहते थे। मेरे कानों के पास अनेक कल-गुंजन सुनाई पड़ते, मेरे माथे पर सुवासित सांस ग्रा लगती ग्रौर भीनी खुशबू से भरा भीना मुलायम दुपट्टा उड़-उड़कर मेरे माथे को स्पर्श करता 🔀 रहता । घीरे-घीरे एक मोहिनी नागिनी ग्रपनी मादक लपेट में मेरा सारा श्रंग बांघ डालती और मैं तृष्ति की सांस ले श्रपनी सुन्न देह लिए गहरी नींद में सो जाता।

एक दिन तिपहर को घोड़े पर सवार होकर घूमने जाने का निश्चय किया। पता नहीं कौन मुक्ते मना करने लगी—लेकिन उस दिन मैंने उसकी एक न मुनी। एक खूंटी पर मेरा साहबी हैट और छोटा कुर्ता टंगा था। मैं उन्हें उतारकर पहननेवाला ही था कि ऐसे समय मुस्ता नदी का बालू और अरावली पर्वत की सूखी पत्तियों का फंडा फहराता एक ववंडर अचानक आ धमका और मेरे उस हैट-कुर्ते को न जाने कहां उड़ाता हुआ लेकर चला गया। और उसीके साथ-साथ एक मीठी पर ऊंची हंसी उस बगूले के साथ घूमती हुई, कौतुक से सभी चाभियों पर चोट करती हुई, ऊंचे सप्तक पर चढ़ती सूर्यास्त लोक में विलीन हो गई।

उस दिन घुड़सवारी न की जा सकी ग्रीर उस दिन से मैंने वह हास्यजनक कसा कुर्ता ग्रीर हैट पहनना छोड़ दिया।

फिर उसी दिन ग्राघी रात को बिस्तर पर उठकर बैठा ग्रौर सुना मानो कोई दिल तोड़कर सिसक रही है—मानो मेरे तस्त के नीचे से, फर्श के नीचे से, इस विशाल प्रासाद की पत्थर की नींव के नीचे से, एक नम ग्रंघेरी कन्न से वह रो-रोकर कह रही है, 'मुक्ते तुम ग्राजाद कर ले चलो। इस कठोर माया, इस गहरी नींद ग्रौर निष्फल स्वप्नों के सारे दरवाजे तोड़कर तुम ग्रपने घोड़े पर मुक्ते विठाकर, ग्रपनी छाती में सटाकर, जंगल के भीतर से, पहाड़ी के ऊपर से, नदी पार करके, सूर्यालोक से प्रकाशित ग्रपने कमरे में ले चलो। मुक्ते ग्राजाद कर दो।'

मैं कौन हूं ? मैं कैसे तुम्हें आजाद कर दूं ? मैं इस घूमते और बदलते हुए सपनों के प्रवाह में से किस इवती हुई कामना-सुन्दरी को निकालकर किनारे लगाऊं ? तुम कहां थीं ? हे दिव्यरूपिग्गी ! तुम कहां थीं ? किस शीतल सोते के पास, खजूरों की छाया में, किस ग्रह-शून्य मरुवासिनी की गोद में तुमने जन्म लिया था ? तुम्हें कौन बद्दू डाकू, वनलता से फूल की कली की तरह, मां की गोद से तोड़-कर, बिजली की चाल चलनेवाले घोड़े पर विठाकर, रेगिस्तान के जलते हुए बालू को पार करके, किस महल के बांदी-वाजार में वेचने के लिए ले आया था? वहां किस वादशाह के नौकर ने तुम्हारी नविवकसित,

सलज्जकातर यौवन-शोभा निहारकर सोने के सिक्कों से तुम्हें खरीद लिया था ग्रौर समुद्र पार कर, सोने की पालकी में विठाकर, तुम्हें अपने मालिक के जनानखाने के लिए भेंट चढ़ा गया था ? वहां का इतिहास कैसा था ? वहां की सारंगी की घुन, पायलों की भंकार ग्रौर सुनहरी शिराजी शराब के बीच लपलपाते छुरों की चमक, विष की ज्वाला, चितवनों की चोट—कैसी थी वह ? कितनी बेगुमार दौलत थी ग्रौर कितना ग्रनन्त कारागार था वह ? दोनों ग्रोर दो बांदियां कंगन पर जड़े हीरे के नग चमकाती हुई चंवर डुला रही थीं। शहंशाह बादशाह उसके गोरे पांवों के नीचे मानिक-मोतियों से जड़ी हुई जूतियों के पास लोट रहे थे। बाहर दरवाजे के पास यमदूत-सा हब्शी देवदूत जैसी पोशाक पहने, हाथ में नंगी तलवार लिए खड़ा था। उसके बाद उस रक्तपात से ग्रपवित्र, ईध्यों के फेन से भरे, षड्यंत्रों से पूर्ण, भीषण उज्ज्वल दौलत के प्रवाह में बहती हुई, मस्भूमि की कुसुमक्ली तुम, किस निर्दय मृत्यु के तट पर जा ग्रटकीं या उससे भी ग्रिषक निष्टुर कठोर महिमातट पर फेंक दी गईं?

ऐसे ही समय वह पागल मेहरअली चिल्ला उठा, "दूर रहो, दूर रहो। भूठा है, सब भूठा है।" आंखें खोलकर देखा, सवेरा हो गया है। चपरासी ने आकर डाक की चिट्ठियां दीं और बावर्ची ने आकर सलाम करते हुए पूछा, "आज क्या खाना बनेगा?"

मैंने कहा, "नहीं, अब इस मकान में और नहीं रहना है।" उसी दिन अपना सब असबाव-सामान लेकर मैं दफ्तर के कमरे में जा पहुंचा। दफ्तर का बूढ़ा क्लर्क करीमखां मुक्ते देखकर कुछ मुस्कराया। मुक्ते उसकी मुस्कराहट से कुछ भुंभलाहट-सी हुई और बिना जवाब दिए मैं अपना काम करने लगा।

जितनी ही शाम निकट आने लगी, उतना ही मैं अनमना-सा होने लगा। लगने लगा कि अभी जल्द ही मुफे कहीं जाना है। रूई का हिसाब जांचना बिलकुल अनावश्यक मालूम होने लगा। निजाम की निजामत भी मुफे कोई खास बड़ी चीज नहीं मालूम हुई। मेरे चारों ओर जो कुछ भी विद्यमान है, जो कुछ भी चल-फिर रहा है, मेहनत-मशक्कत कर रहा है, खा-पी रहा है, सभी कुछ मुफे बहुत ही नाचीज, विलकूल वेमतलव का भौर गरीवी से भरा लगने लगा।

मैंने कलम फेंक दी, भारी बही-खाते बन्द कर दिए। फौरन टम-टम लेकर रवाना हो गया। देखा, ऐन गोधूलि की बेला में टमटम खुद-ब-खुद उस पाषाग्ए-प्रासाद के फाटक के सामने जा खड़ी हो गई। ग्रीर मैं तेज कदमों से सीढ़ियां तय करता हुग्रा कमरे में दाखिल हो गया।

श्राज वड़ा सन्नाटा था। ग्रंघेरे कमरे मानो नाराज होकर मुंह फुलाए बैठे हैं। पश्चात्ताप से मेरा हृदय भर उठने लगा, लेकिन कहूं तो किससे कहूं! किससे माफी मांगू—कोई ढूंड़े न मिला। सूना मन लिए मैं हर कमरे में घूमने लगा। जी करने लगा कि एक साज हाथ में लेकर किसीके उद्देश में गाऊं, कहूं, 'ऐ मेरी शमा! जो परवाना पुम्हें छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था वह फिर मरने के लिए श्रा पहुंचा है। ग्रव की बार उसे क्षमा कर दो, दोनों पंख जलाकर उसे खाक कर दो।'

श्रवानक मेरे माथे पर दो बूंद श्रांसू गिरे। उस दिन अरावली पर्वत की चोटी पर घनघोर बादल घिर श्राए थे। श्रव्यकारमय श्ररण्य श्रोर सुस्ता का स्याह पानी एक भीषण प्रतीक्षा में स्थिर थे। जल-थल-श्राकाश सहसा सिहर उठे श्रोर श्रकस्मात् एक श्रांधी अपने विजली के समान दांत कड़कड़ाती हुई, जंजीर को तो इकर—भागे हुए उन्मत्त पागल के समान दूर जंगल से चीखती-चिल्लाती भपटती चली श्राई। प्रासाद के बड़े-बड़े खाली सूने कमरे-दरवाजे पटक-पटककर तीव वेदना से हहाकर रोने लगे।

श्राज सभी नौकर दफ्तरवाले मकान में थे—श्राज यहां बत्ती जलानेवाला भी कोई नहीं था। श्रौर उस वादलों से ढकी श्रमावस की रात में महल के भीतर उस कसौटी-से काले ग्रंधेरे में मैंने यह स्पष्ट रूप से श्रनुभव किया कि एक रमगी पलंग के नीचे गलीचे पर श्रौंधी पड़ी हुई ग्रपनी कसी हुई मुट्ठियों द्वारा ग्रपने विखरे खुले वाल नोच रही है। उसके गोरे माथे से खून वह रहा है। कभी तो वह शुष्क ग्रौर तीव कहकहा लगाने लगती, तो कभी फूट-फूटकर रोने लगती। कभी दोनों हाथों से ग्रपनी ग्रंगिया फाड़कर वह नग्न वक्ष पीटने लगती।

खुली खिड़की से हवा गरजती हुई या रही है ग्रौर मूसलाधार वर्षा ग्राकर उसकी सारी देह भिगो रही है।

न तो सारी रात तूफान रुका ग्रौर न उसका रोना ही बन्द हुग्रा। मैं रात-भर व्यर्थ पछतावा लिए ग्रंघेरे कमरों में भटकता रहा। कहीं कोई नहीं, किसे तसल्ली दूं? ऐसा न मनाया जा सकनेवाला प्रचंड रूठना किसका है? यह ग्रशान्त विलाप कहां से ग्रा रहा है?

इतने में पागल चिल्ला उठा, "दूर रहो, दूर रहो। भूठा है, सब भूठा है।"

देखा, सवेरा हो गया है ग्रीर मेहरग्रली ऐसे ग्रांधी-पानीवाले दिन में भी ग्रपने नियम का पावन्द, उस प्रासाद का चक्कर लगाता हुआ रोज की तरह चिल्ला रहा है। एकाएक मुफे यह ख्याल ग्राया कि शायद यह मेहरग्रली भी, मेरी ही तरह, इस प्रासाद में रह चुका है श्रीर ग्राज पागल होकर निकल जाने के बाद भी इस पाषाएा-राक्षस की मोह-माया से खिचकर रोज सवेरे इसके चारों ग्रोर चक्कर लगाने श्राता है।

जसी वक्त, मैं बारिश में भीगता हुया दौड़कर पागल के पास गया और जससे पूछने लगा, ''क्यों मेहरत्रज़ी, क्या फ्रूठा है रे ?''

मेरी बात का कोई जवाब न देकर उसने मुभे धक्का मारकर गिरा दिया। फिर ग्रजगर की सम्मोहक-शक्ति से बंधा हुग्रा पक्षी जिस प्रकार उसके चारों ग्रोर चक्कर लगाता हुग्रा उड़ता है ग्रौर उसके ग्रास को छोड़ नहीं पाता, उसी तरह वह उस महल के चारों ग्रोर चक्कर लगाने लगा। सिर्फ सारी शक्ति एकत्र कर वह बार-बार ग्रपने को सतर्क ग्रौर सावधान करने के लिए चिल्ला-चिल्लाकर कहने लगा, "दूर रहो, दूर रहो। भूठा है, सब भूठा है।"

उसी ग्रांघी-पानी में पागल की तरह भागता हुन्ना मैं दफ्तर गया ग्रौर करीमखां को बुलवाकर मैंने पूछा, "इसका मतलब क्या है, मुफ्ते खोलकर साफ बताग्रो।"

वृद्ध ने जो कुछ कहा उसका सारांश यह है कि किसी समय उस प्रासाद में ग्रसंख्य ग्रतृप्त वासनाएं ग्रौर ग्रनेक उन्मत्त संभोग की शिखाएं जला करती थीं। इन्हीं चित्तदाहों ग्रौर निष्फल कामनाग्रों के ग्रभिशाप से इस प्रासाद का पत्थर का एक-एक टुकड़ा भूखा ग्रौर प्यासा तड़प रहा है ग्रौर जिन्दा आदमी पाने पर खून के प्यासे पिशाच की तरह उसका खून पीकर अपनी प्यास बुभाना चाहता है। ग्राज तक जितने भी लोग उस महल में तीन रातें रह चुके हैं उनमें से सिर्फ मेहरग्रली ही पागल होकर बाहर निकल ग्रा सका है, बरना ग्राज तक उसके ग्रास से कोई भी निकल नहीं सका है।

मैंने पूछा, "मेरी मुक्ति का क्या कोई रास्ता नहीं है ?"

वृद्ध में कहा, "एक ही रास्ता है पर वह बड़ा ही दुरूह है। वह तरकीव तुम्हें बताता हूं पर उससे पहले उस गुलवाग की एक ईरानी बांदी का पुराना इतिहास बताना बहुत जरूरी है। वैसी ग्राश्चर्यजनक श्रीर हृदयविदारक घटना शायद ही दुनिया में कभी श्रीर हुई हो।"

ऐसे ही समय स्टेशन के कुलियों ने आकर खबर दी कि गाड़ी आ रही है। इतनी जल्दी ? फटपट विस्तर-बण्डल वायते ही गाड़ी आ धमकी। उस गाड़ी के फर्स्ट क्लास के डिब्बे से, नींद से जागा हुआ एक अप्रेज मुसाफिर खिड़की में से मुंह निकालकर स्टेशन का नाम पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वह हमारे उस सहयात्री मित्र को देखते ही 'हैलो' कहकर चिल्ला उठा और हाथ के इशारे से उसने उन्हें अपने डिब्बे में बुला लिया। हम लोग एक सेकंड क्लास के डिब्बे में सवार हो गए। फिर उस वाबू साहब का कुछ पता न लगा और किस्से का आखिरी हिस्सा भी हम न सुन सके।

मैंने कहा, "यह ग्रादमी हम लोगों को वेवकूफ समभकर मजाक-मजाक में बुद्धू बना गया। यह किस्सा शुरू से ग्राखिर तक मनगढ़न्त है।"

इस विषय में अपने उन अध्यात्मवादी रिश्तेदार के साथ मेरी बहस इतनी जोरदार हुई कि उनके साथ जीवन-भर के लिए मेरा सम्बन्ध ट्रट गया।

रचनाकाल:

सावन, १३०२ बंगाब्द सन् १८९५ ई०

# पुत्रयज्ञ

गांव-भर में वैद्यनाथ सबसे ज्यादा समभदार व्यक्ति थे, इसलिए वे वर्तमान का सब काम-काज भविष्य का ध्यान रखकर करते थे। जब उन्होंने व्याह किया था तब वर्तमान नई दुलहिन की ग्रंपेक्षा नये बच्चे का मुखड़ा ही उनके सामने ग्रंधिक स्पष्ट होकर दिखाई दिया था। शुभद्दिन के समय ऐसी परोक्ष दृष्टि प्रायः नहीं पाई जाती। वे दुनियादारी में सबे हुए व्यक्ति थे, इस कारण भावना के प्रेम की ग्रंपेक्षा पिंड ही उनकी दृष्टि में ग्रंधिक महत्त्व रखता था ग्रोर 'पुत्रायें क्रियते भार्या' कथन के ग्रनुसार ही उन्होंने विनोदिनी से शादी भी की थी।

लेकिन इस दुनिया में अक्लमन्द लोग ही घोखा खाते हैं ! पूर्ण यौवन प्राप्त करने के वाद भी जब विनोदिनी ने अपने सर्वप्रथम कर्तव्य का पालन नहीं किया, तो वैद्यनाथ 'पुन्नाम' नरक का दरवाजा अपने लिए खुला देखकर बहुत चिन्तित हुए। मृत्यु के बाद उनकी विशाल सम्पत्ति का भोग कौन करेगा ?— इसी चिन्ता में वे मरने के पहले ही अपनी सम्पत्ति के भोग से मुंह मोड़ बैठे। यह तो पहले ही बता चुका हूं कि वर्तमान की अपेक्षा भविष्य को ही वे अधिक महत्त्व देते थे।

लेकिन युवती विनोदिनी से सहसा इतने धार्मिक ज्ञान की उम्मीद नहीं की जा सकती। उस बेचारी का अनमोल वर्तमान और नव-विकसित यौवन बिना प्रेम के व्यर्थ ही बीता जा रहा था, यही उसके लिए सबसे अधिक जोचनीय था। पारलौकिक पिंड की क्षुघा को वह इहलौकिक हृदय की क्षुघा के दाह के आगे विलकुल भूल ही बैठी थी।

१. विवाह-संस्कार का एक श्रंग-वर-वधू का परस्पर देखना

मनु के पवित्र विधान और वैद्यनाथ की ग्राव्यात्मिक व्याख्या से उसके भूसे मन को तनिक भी तृष्ति नहीं मिलती थी।

कोई कुछ भी कहे, किन्तु इस ग्रवस्या में प्यार करना ग्रीर प्यार पाना ही रमग्गी के लिए सब मुखों ग्रीर कर्तव्यों से ग्रधिक स्वाभा• विक लगता है।

लेकिन विनोदिनी के भाग्य में नवीन प्रेम की फुहार के वजाय पति, सास और गुरुजनों के ऊंचे ग्राकाश में डांट-डवट के ग्रोने बरसने सगे। सभी लोग उसे बांफ कहकर दोपी ठहरा देते। एक फूल के पौषे को प्रकाश और हवा से हटाकर बन्द कोठरी में रखने से जो दशा हो जाती है, वही दशा वंचना से विनोदा के यौवन की हुई।

जब दिन-रात इस तरह की कानाफूसी और बक-भक से उसका जी उकता जाता तो वह कुमुम के घर ताश खेलने चली जाती और यह समय उसका मनोरंजन में बीत जाता। 'पुन् नरक' की भीषण छाया सदा मौजूद न रहने से हंसी-मजाक और गपशप में कोई बाघा नहीं पड़ने पाती थी।

कुसुम को जिस दिन ताश खेलने का साथी न मिलता उस दिन वह अपने तरुण देवर नगेन्द्र को पकड़ लाती। नगेन्द्र और विनोदा के संकोच की आपित को वह हंसकर उड़ा देती। इस संसार में कुछ से कुछ हो जाता है और खेल भी कभी संकट में परिएात हो सकता है, ऐसी गम्भीर बातों पर कम उम्र में सहसा किसीको विश्वास नहीं होता।

इस विषय में नगेन्द्र के संकोच में ग्रविक ग्रापित की हड़ता बिलकुल न दीख पड़ी ग्रीर ग्रव वह ताश बेलने के लिए ग्रधिक खुशामद की राह भी नहीं देखता।

इस तरह विनोदा के साथ नगेन्द्र की अक्सर मेल-मुलाकात होने लगी।

नगेन्द्र जब ताश खेलने बैठता तव उसके मन ग्रौर नयन ताश से ग्रधिक सजीव पदार्थ की ग्रोर लगे रहते थे, इसलिए ग्रक्सर वह हार जाता। इस हार का वास्तविक कारण कुसुम ग्रौर विनोदा दोनों में से किसीसे छिपा नहीं रहा। पहले ही बता चुका हूं कि कर्म-फल की गम्भीरता समभता कम उम्रवालों का काम नहीं है। कुसुम सोचा करती थी कि यह बड़ी माकर्षक बात हो रही है, और म्राग्रह के साथ कल्पना करती कि यह क्रमशः पूरे सोलह मानों में हो जाए। प्रेम की नई कोंपलों को छिप-छिपकर पानी से सीचना तहिए।यों के लिए सबसे बढ़कर कौत्क की बात होती है।

विनोदा को भी बुरा न लगा। हृदय जीतने की पैनी शक्ति को किसी दूसरे पुरुष पर ग्राजमाने की इच्छा करना अनुचित हो सकता है किन्तु ग्रस्वाभाविक कर्तई नहीं।

इस तरह ताश की हार-जीत और ख़क्के-पंजे के चक्कर में किसी एक समय दो खिलाड़ियों के दिल मिल गए और उसे अन्तर्यामी के अलावा एक दूसरे खिलाड़ी ने भी देखा और उसे बड़ा सुख मिला।

एक दिन दोपहर को विनोदा, कुसुम और नगेन्द्र ताश खेल रहे थे। कुछ देर के बाद अपने बीमार बच्चे का रोना सुनकर कुसुम वहां से उठकर चली गई। नगेन्द्र विनोदा से बातें करने लगा। लेकिन वह क्या बातें कर रहा है यह वह खुद ही नहीं समभ सका। हुद्धिड में उथल-पुथल मचाकर उसका रक्त-स्रोत सारे शरीर की शिराओं में लहराने में लगा।

एकाएक उसके उद्दाम यौवन ने सारे बांध तोड़ डाले — अचानक विनोदा के दोनों हाथों को कसकर उसने पकड़ लिया और अपनी श्रोर खींचकर उसका चुम्बन ले लिया।

विनोदा नगेन्द्र द्वारा इस तरह अपमानित होकर, क्रोघ, क्षोभ और लज्जा से अधीर होकर अपना हाथ छुड़ाने के लिए खींचातानी कर रही थी कि इतने में उन लोगों को दिखाई पड़ा कि कमरे में नौई तीसरा व्यक्ति पुस आया है। नगेन्द्र सिर मुकाए बाहर तिकलते का रास्ता ढुंढने लगा।

नौकरानी ने गम्भीर स्वर में कहा; "बहुची, तुमको बूझा बुला ( रही है।" विनोदा सजल झांखों से नगेन्द्र पर बिजली-सी डालती हुई नौकरानी के साथ चली गई।

नौकरानी ने जितना देखा था उसे कुछ घटाकर में नहीं देखा था उसीको बढ़ा-चढ़ाकर कह दिया जिससे-चैदानाय ने अन्तः पुर में एक तूफान खड़ा हो गया। विनोदा की क्या दशा हुई उसके वर्णन की अपेक्षा उसकी कल्पना करना आसान है। वह इस मामले में कितनी निरपराध है, इस बात को समभाने की उसने कोशिश तक नहीं की—सिर भूकाए सब कुछ भेलती रही।

वैद्यनाथ ने प्रपने भावी पिडदाता के ग्राविभाव की सम्भावना को संशयपूर्ण जानकर विनोदा से कहा, "कलंकिनी, तू मेरे घर से निकल जा, दूर हो जा।"

विनोदा अपने शयनकक्ष का दरवाजा बन्द करके विस्तर पर पड़ गई। उसकी अश्रुहीन आंखें. दोपहर की मरुमूमि की तरह जलने लगीं। जब सांभ का अंघेरा गाढ़ा हो गया, बाहर वाग में कौवों की कांव-कांव बिलकुल रुक गई, तब तारों से जड़े शान्त आकाश की और देख उसे अपने मां-वाप की याद आने लगी और तब उसके दोनों गालों से भर-भर आंसू भरने लगे।

उसी रात को विनोदा अपना पतिगृह छोड़कर चली गई। किसी-ने उसकी खोज तक नहीं की।

ग्रीर तब विनोदा यह जान भी न सकी थी कि 'प्रजनार्थ महा-भागा' नारी-जन्म का महाभाग्य उसे प्राप्त हो चुका है, — उसके पित की पारलोकिक सद्गित ने उसके गर्भ में ग्राकर ग्राश्रय ले लिया है।

इस घटना के बाद दस साल बीत गए।

इस बीच वैद्यनाथ की सम्पत्ति की हालत पहले से काफी सुघर चुकी थी। ग्रब वे गांव छोड़ कलकत्ता ग्रा गए हैं ग्रौर वहां बहुत बड़ी कोठी खरीदकर उसमें रहने लगे हैं।

किन्तु जारदाद जितनी ही बढ़ने लगी, जायदाद के वारिस के लिए उतना ही उनका मन श्रकुलाने लगा।

दो-दो बार उन्होंने शादी की लेकिन पुत्र न पैदा होकर सिर्फ कन्या ही पैदा होने लगी। ज्योतिषियों, दैवज्ञों, संन्यासियों और अवश्रतों से घर मर गया। जड़ी-बूटी, काड़-फूंक, तावीज-यंत्री, और पेटेण्ट दवाओं की जैसे कड़ी लग गई। कालीघाट में जितने बकरी के बच्चे काटे गए, उनकी हड़ियों का स्तूप बनाया जाता तो उसके सामने तैमूर लंग का कंकाल-जयस्तंभ भी हार मान जाता । लेकिन फिर भी चन्द हिंडुयों और थोड़े-से मांस से बना एक छोटे से छोटा बच्चा भी वैद्यनाथ के विशाल भवन का एक कोना तक अधिकार कंरतान दिखाई पड़ा। उनकी गैर-मौजूदगी में कौन पराया लड़का आकर उनकी दौलत पर कब्जा करके खोएगा-उड़ाएगा, इसी फिक्न में खाने-पीने में उन्हें रुचि नहीं रह गई।

वैद्यनाथ ने एक और विवाह किया क्योंकि संसार में स्राज्ञा का भी अन्त नहीं और कन्या-दान के भारप्रस्तों के घर कन्यास्रों की भी कमी नहीं।

ज्योतिषियों ने जन्मपत्री देखकर बताया कि इस कन्या के पुत्र-स्थान में जैसा शुभ योग दिखाई पड़ता है उससे तो लगता है कि वैद्यनाथ के घर में प्रजा-वृद्धि में जरा भी विलम्ब नहीं होगा। किन्तु उसके बाद पांच वर्ष बीत गए परन्तु पुत्रस्थान के शुभ योग ने भ्रालस्य नहीं छोड़ा।

निराशा से वैद्यनाथ की कमर टूट गई। अन्त में शास्त्रज्ञ पंडितों के परामर्श से एक काफी व्यय-साध्य यज्ञ का आयोजन किया गया— जिसमें बहुत दिनों से अनेक ब्राह्मणों की सेवा-टहल होने लगी।

उस समय देशव्यापी अकाल से बंगाल, बिहार और उड़ीसा सूख-कर हाड़-चाम-भर रह गए थे। वैद्यनाथ जब अपनी अथाह सम्पत्ति के बारे में बैठा सोच रहा था कि मेरा अन्न खाएगा कौन, ठीक उसी समय भूखे देशवासी अपने खाली पेट की ओर देखकर सोच रहे थे कि खाएं क्या ?

ठीक इसी समय चार महीने तक वैद्यनाथ की चौथी सहधिमिणी एक सौ ब्राह्मणों का पादोदक पी रही थीं और एक सौ ब्राह्मणों का पादोदक पी रही थीं और एक सौ ब्राह्मण रोज सबेरे पेट भरकर भोजन और शाम को पर्याप्त जलपान करके घी-दही से सनी पत्तलों, सकोरों और कुल्हड़ों से म्यूनिसिपैलिटी की कूड़ा-गाड़ी भरते चले जा रहे थे। भोजन की गन्य पाकर अकाल-पीड़ित भूखी जनता के दल के दल दरवाजे पर इकट्ठे होने लगे। उन्हें हमेशा खदेड़ने के जिए एक फालतू दरवान तैनात कर दिया गया।

एक दिन सवेरे वैद्यनाथ बाबू के संगमरमर के दालान पर एक

मोटी तोंदवाले संन्यासी ग्रासन जमाए दो सेर मोहनभोग श्रौर डेढ़ सेर दूध का भोग लगा रहे थे श्रौर वैद्यनाथ वाबू एक चदरा श्रोड़े, हाथ जोड़े, विनीत ढंग से फर्श पर बैठे भिक्त-भाव से पिवत्र भोजन-कार्य का निरीक्षण कर रहे थे। ऐसे समय किसी तरह से दरवानों की निगाह वचाकर एक दुवले-पतले बच्चे को साथ लिए एक बहुत ही मरियल-सी ग्रौरत मकान के श्रन्दर युस श्राई ग्रौर बहुत ही धीमी श्रावाज में बोली, "बाबूजी, कुछ खाने को दो!"

वैद्यनाथ घत्रराकर चिल्लाने लगे, ''गुरुदयाल ! गुरुदयाल ! !'' रंग विगड़ते देखकर उस श्रीरत ने बड़े ही करुए। स्वर में कहा, ''श्रजी, इस बच्चे को दो कौर खाने को दो ! मुक्ते कुछ नहीं चाहिए।''

गुरुदयाल ने ग्राकर मां ग्रीर बच्चे को बाहर भगा दिया। वह भूख से तड़पता ग्रन्तहीन बच्चा वैद्यनाथ का इकलौता बेटा था। एक सौ हट्टे-कट्टे ब्राह्मण ग्रीर तीन बलवान संन्यासी वैद्यनाथ को पुत्र-प्राप्ति की दुराशा में प्रखुट्य कर उनका ग्रन्न खाने लगे।

रचनाकाल : ज्येष्ठ, १३०५, बंगाब्द सन् १८६८ ई०



# <u>vigii4k 4v bk</u>

# អងុទ្ទ 5គំរីប ភុវិនិវ 00

### tellebes

अधूरा सपता : अनत्त गोपाल दोवड़े मुंख : गैहद्य मध्मन्नवान गुर्स वाध मन्मन्ननाथ गुरा 15147120 15लक्ट **म्हाप इन्हार् H**DİR कसक **₽**Ыk र्दक सवाब PDIK IDBR 투구 75위3 ह्वाया अर्ध्सद अब्वास जाक्षु कि जाफ़ ब्वाया अर्धमद अब्बास संबर्ध उयाजा हिर्मार्थ सिर्मार 2hl2 र्मित राधव क्तां मि-जि ६४राय ,रहेबर, 446H स्तकाम विद्यालकार 1928 जयन्त वाबस्पात **गिकि**गोक ताराशकर बन्धापायाय 11.9118 विनिम्बन्द्र चह्येपाध्याय अपिग्द सठ अर्ववाद दवदास कुर्न चन्द्र एक गर्घ की आत्मकथा शहार क्रेश्न चन्दर कर्म भाग निर्मात केरे १५ स विष्ट्रपात ,अठक, बड़ी-बड़ी श्रांख जैनेन्द्रकुमार बोते दिन

IHIK

शाचाप चतुरसन

इस्रो प्रशुक्रमात्रः मिर्द्राक प्राकालक

एक स्वप्न, एक सत्य
एक लड़की : दो रूप
: छलना
प्यार की जिन्दगी
संघर्ष
एक अनजान औरत का खत
प्रेमिका
पहला प्यार
सागर और मनुष्य
इंसान या शैतान
प्रापकार
दो बहनें
जुदाई की कास
बहरानी

यज्ञदल
रजनी पनिकर
गोशी
टाल्सटाँय
चेज्ञव
स्टीफेन दिवग
लिन यूताङ
तुर्गनेव
अनेंस्ट हेमिग्वे
स्टीबेन्सन
प्रेमेन्द्र मित्र
रवीन्द्रनाथ टाकुर
रवीन्द्रनाथ टाकुर

रवीन्द्रनाथ ठाक्रर

# वङ्गनी

पंचतन्त्र
काबुलीयाला
पतिता
रहस्य की कहानियां
बंगला की सर्वश्रेष्ठ कहानियां
उर्दू की सर्वश्रेष्ठ कहानियां
संसार की सर्वश्रेष्ठ कहानियां

म्राचार्य विष्तुशरमी रवीन्द्रनाथ ठाकुर म्राचार्य चतुरसेन एडगर ऐलन पो रावेस्थाम पुरोहित प्रकाश पंडित वालकृष्ण एम० ए० किशोर साह

# क्राव्य शायरी

मेघदूत गीतांजलि हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ प्रेमगीत

लवत्रक प्रमणत जिगर की शायरी

जगर का शायरा दीवान-ए-ग्रालिब कालिदास

रवीन्द्रनाथ ठाकुर क्षेमचन्द्र 'सुमन'

जिगरगालिब

232

उमर खैयाम की स्वाइयां : 'वचन'

गाता जाए बंजारा : साहिर लुधियानवी

श्राज की उर्दू शायरी : प्रकाश पंडित

# *जीवनोप*योगी

सफल कैसे हों स्वेट मार्डेन

जैसा चाहो वसा बनो स्वेट मार्डेन

प्रभावज्ञाली व्यक्तित्व स्वेट मार्डेन सफलता के ग्राठ साधन जेम्स ऐलन

### वि वध

शकुन्तला कालिदास

घूंघट में गोरी जले कृश्न चन्दर

गांधीजी की सुक्तियां टा॰ राजबहादुर सिंह

पत्र लिखने की कला प्रो० विराज एम० ए०

वर्थ कंट्रोल डा० लक्ष्मीनारायण शर्मा

योगासन श्रीर स्वास्थ्य डा० लक्ष्मीनारायण शर्मा

ठीक खाग्री, स्वस्थ रहो शुकदेवप्रसाद सिंह

ग्रापका शरीर ग्रानन्द कुमार

हस्त-रेखाएं प्रकाश दीक्षित

श्रमर वाली 'मानसहंस'

प्रत्येक का मूल्य एक रूपया

यदि याप चाहते हैं कि नित नई प्रकाशित होने-वाली हिन्द पाँकेट बुक्स की सूचना यापको मिलती रहे तो प्रपना पता हमें लिख भेजें। हम यापको इस विषय में नियमित जानकारी भेजते रहेंगे। हिन्द पाँकेट बुक्स प्राइवेट लिमिटिड जी० टी० रोड, शाहदरा, दिल्ली-३२